The commentator of Āryāsaptaśatí (I 36) Ānanda paṇḍita cites to this respect another śloka.¹

गिग्जियाः कुचौ वन्दे भवभृति विताननौ ।

which is attributed to Bhavabhūti in another work Sadukti-karnámrta (I, 109)2. It is said that in composing this verse, be received the epithet Bhavabhūti. Kane says that the commentators were only led by the different etymologies of the word Bhavabhati, which in fact was the real name of the poet. He argues that firstly, the commentators were not in agreement about the verse on account of which the poet earned this above epithet, secondly, Ghanasyama and Viraraghava give another anecedote that Siva manifested himself to the poet in the from of a Brahmana and bestowed upon him wealth (Bhūti), thirdly, all the ancient critics from Rájasekhara downward mention it as the real name of the poet and not an epithet or ritle, fourthly, in one of the works of Bhavabhūti it is clearly mentioned "Bhavabhūti nāmā" Therefore, all these arguments indicate that Bhavabhūti as the real name of the poet.

His scholarship.

Bhavabhūti came not only of a highly cultured himself had been a profound scholar.

thorough scholar of the Veda, and Yoga philosophies and political and

mous citation of Rasika-Jivana, (Regnauds, 1884, P. 209).

Vacanám<sub>r</sub>ta by F. W. Thomas P. 60, CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri rhetorical literature 1 For his detailed study of

different branches of learning we quote here Kane:—

"For his knowledge of the Upanisads the first

verse of the Viracarita and Uttararamacarita II. 3, the words 'andhatámisrá hyasurya náma te lokáh' in in the 4th Act, the words 'pantháno devayánáh' (text p. 46) may be cited. He displays his study of the vedánta by the use of the word vivarta' in Uttararáma, III. 47, V. 6 and in the second Act (text p. 36). His first-hand acquaintance with Yoga is seen in the 3rd Act of the Viracharita and the 5th Act of the Málatímádhava. He refers to the Tantras and weird rites and incantations prescribed by them in the Málatímádhava (vide pp. 31, 427). He seems to have been familiar with the Jataka tales (vide the word 'atibodhisattvaih' in the Málatímádhava X. p 454). He brings in the Sánkhya in the Málatímádhava (I. p. 45 the verse & anyesu jantusu &c.) and in the Uttararáma V (text p, 114 prachíyamána-sattvaprakásáh). He shows off his knowledge of the dharmasastra in his reference to 'samamsa madnuparka' (text p. 86), to the penances called 'paráka' and 'santapana' (text p. 83) and to the view of Angiras in the Málatímádhava (II. p. 104) that prosperity springs from union with a woman on whom the mind and eye are riveted (attached or attracted).

<sup>\*</sup>In Málátimádhava (I. P. 16) it is mentioned : "यद्वेदाध्ययनं त्रापिनिषदां सांख्यस्य योगस्य च । श्रानं तत्कथनेन किं नहि ततः कश्चिद रागो नाटके । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

He does not forget to introduce Sanskrit Logic, as he employs the word 'nigrihita, in Uttarárma (IV, p. 86) and as he uses various terms of tarka in the Málatímádhava (V. p. 205). He refers to the Kámasūtra (Málatí. I. 4) and quotes a passage from it (Málatí. VII. p. 295). In the 4th Act of the Víracharita there are several references to the technical terms of rájanítisástra. The very name Kámandiki (in Málatí.) suggests his acquaintance wirh the work Kámandakíyanítisára He brings in the Nátvasástra of Bharata who is styled by him 'tauryatrika-sūtra-kára' (text p. 101). From the Mahávíracarita we learn that he was a great admirer of the Rámáyana and a devotee of Ráma.

#### His Religion.

His own name as well as the name of his father indicate that he was a Sivaite. The same is also attested from the Nāndī of Mál, which only indicates his Sīva cult. Again, we also learn from the poet himself that all his three plays were staged on the occasion of the festival of Kála-priya-náth. But as Toder Mall and Kane remark, he was not an orthodox Sivaite, as in the first verse of Mahá-víracarita the impersonal Brahman has been saluted and Uttaracarita has a benedictory stanza in honour of the Speech (Vák), as a phase of Supreme Brahman. Even in Mál., we find a fine prayer to the Sun-god. On the whole it appears that Bhavabhūti was a Hindu and tolerated all the phases of Hinduism. It has been pointed out in one of his works that he

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri was familiar with the doctrines of Upanisad and Vedánta, Yoga and Sámkhya. He himself was a disciple of a Vedántin (Paramahamsa) and was intimately familiar with the idea of the supreme Impersonal Soul the different divinities being only His manifestations. Some anecdotes regarding Bhavabhūti.

Some unauthentic and invented stories are current amongst the scholars about Bhavabhūti. It is said in Bhojaprabandha that Kalidasa, Bhavabhūti, Bana and Mayura along with other poets were contemporaries and displayed their wit and humour in verses in the court of Bhoja-the king of Dhara. Once the parchments on which Kálidasa and Bhavabhati composed their verses were weighed in the balance at the shrines of Bhuvaneśvari. Perchance the pan of Bhavabhūti's verse went up, whereupon the goddess intervened and put a drop of honey upon the pan from her head-lotus.

Another interesting story about these two poets is when Uttararamacarita was composed by Bhavabhūti, he took it to Kālidāsa engaged in a chess-board. The letter asked him to read out his drama and at the end found it flawless except that there was an Anusvāra too much in the verse: "rātrir evam vyaramsīt." which he changed to "ratrir eva vyaramsīt." (I. 27) His Native Town

We have seen that all the three plays of the poet were enacted on the festival called Kalapriyanátha, which according to the commentators was a 'taddeśadeva-bheda-a local name of Siva. Tripurari on Mal. says that that god was worshipped in the celebrated sanctuary (Siva-linga) of Mahākāla (Mahākālapádasya CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Sambhu). This place according to a literary tradition, is situated at Ujjayini (the old Avantipura). "We do not know", says Mme. Stchoupak, "when and under what circumstances Bhavabhūti lived in this town—while admitting that the identification, in question, may be correct, the rest is clear....., except the poet himself, found it convenient to attach his work to a place of Mrcchakaṭaka, the work of Kalidāsa and the cycle of Bhaṭṭakathā had clothed in an incomparable light, in the eyes of all the learned."

Date of Bhavabhūti.

(1) In Rája-tarangini of Kalhani we learn the Bhavabhūti lived with Vakpatirāja and other poets in the court of the king of Kannauj (old Kānya Kubja)¹ Yaśovarman, before the latter was defeated by the king Lalitāditya (Muktápíḍa) of Káshmir². This Vākpatirája was a junior poet as in the court as he himself mentions in his work Gaudvaho:

"भवभृति-जल्धि-निर्गत-कान्यामृत-क्या इव स्फुरन्ति । यस्य विशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु " ॥

This showed that certain excellences derived from the sea of Bhavabhinti still shrine in his work.<sup>1</sup>

Cunningham dates this king from 633 to 729 A.D. Dr. Bhandarkara in his Introduction to Mal. says that

1 This king exercised a sovereighty over some kingdom in North-west of India and was the king of Kannauj (Cf. Memoirs of Hieuen-Isang; Tradition Staniolas Julian, Vol. I, p. 243.)

\*See J. R. A. S. 1908, p. 777—History of the City of Kannauj.

the Chinese chronology throws a doubt on the correctness of these dates by 31 years. Dr. Jacobi confirms the Chinese annals which say that the king Cha-foumo (Yaśovarman) sent an ambassador to China and give us an exact date (4th August 733 A. D.), when the annular eclipse of the Sun described by Vākpati took place. Therefore it is clear that Bhavabhūti must have flourished in the first quarter of the 8th century and the activity of the poet probably took place in the second quarter of this century.

Besides the above, Kane gives the following data about Bhavabhūti's quotations in the works from 11th to 8th century A. D).

- (1) Bhavabhūti is often quoted by Ksemendra, who wrote several other works in the reign of Anantarája of Kashmir (1028—1963 A. D.)
- (2) Rájšekhara in his Bálarámáyana says: स्थित:
  पुनर्थो अवभूतिरेख्या स वर्तते सम्पति राजशेखरः ।' meaning
  thereby that he himself was Bhavabhūti in his previous
  life. He also quotes several verses from Málatimádhava.
- (3) Mahimabhaṭṭa (XI century poet) in his Vyaktiviveka quotes 2 verses [viz., इयं गेहें लच्मी० (I. 38) and हे हस्त दिल्ला—(II. 10)].
- (4) Dhanañjaya who lived in the court of Muñja (1000 A. D.) in his Dasarūpaka quotes verses from Uttararám-carita.
- (5) Dhanapála (10th century poet also in the reign of muñja) in his Tilaka-mañjarí praises Bhavab-hūti thus—

<sup>1</sup> Cf. Mme. Stchoupak Introduction XII
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

स्पष्ट-भाव-रसा चित्रैः पादन्यासैः प्रवर्तिना । नाटचेषु नटस्त्रीव भागती भवसूतिना ॥

(6) Vámana (later half of 8th century) in his Kávyálamkára-Sütra-Vrtti quotes Bhavabhūti's verse इयं गेहे लन्मो as an example of Rūpaka, and also mentions other stanzas.

Kane also mentions several negative evidences that Bhavabhūti could not have flourished earlier than 700 A. D., e g., (1) Báṇa (7th century poet) mentions Kálidása and others, but omits Bhavabhūti (2) There is a considerable influence of Kálidása on our poet's writing, e.g., in Mál., where he addresses to the cloud as a messenger on the analogy of Meghadūta and animals of the forest (on the analogy of Purúravas). (3) His long-compounded rhetorical conventional style in his prose too is expressive of the style mentioned by Dandin in his Kávyádarśa. याजः समामस्यास्त्रम् एतद् वायस्य जीवितम्। All this shows that he flourished after the 7th cenutry.

His Personal Character.

Bhavabbūti was a proud and conceited poet, full of penegeric verses about himself, viz.,

वर्य-वाचः कवेर् वाक्यं सा च रामाश्रया कथा।

It seemed that he was profusedly criticized by his contemporaries: In Málati-Mádbava he gives a just taunt to his critics:

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां ज्ञानन्ति ते न किम् ऋषि तान् प्रति नैष यत्नः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

#### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri इत्य चयतेऽस्ति सम कोपि समान-धर्मा

कालोऽद्ययं निरवधिर् विपुला च पृथ्वी ॥

He seemed to be a very loving husband and an affectionate father. (Cf. Uttara. I. 38, 39). Kane speculates that he must have lived a happy married life, but most probably he lost his wife when he wrote Uttaracarita. He was a serious-minded man and never indulged in jokes. Only in one place (when Sítá asked Laksmana about his wife) he tried to be humerous. But there too he indulged in a refined sort of humour. His works.

Bhavabhūti left three recognised works. (1) Mahávíra-Carita; (2) Uttara-Ráma-Carita and (3) Málati-Mádhava.

Mahávíra-Carita

This is a Náṭaka -type—A heroic drama of 7 acts, containing the story of Ráma adopted from the first six Káṇḍas of the Rámáyaṇa of Válmíki. The story consists of the first exploits of Ráma, his marriage with Sítá, and his duel with Parasuráma, his exile, kidnapping of Sítá and the defeat of Rávaṇa followed by the liberation of the Princess, her purification in a Fire-ordeal and Ráma's coronation.

Uttara-Ráma-Carita.

The Uttara-Ráma-Carita (of 7 acts) inspires the Last Exploits of Ráma, and is the title rightfully alluding to them. Its plot is based on the Uttara-Kánda of the great Epic. In this play the story of the previous exploits is linked in a picturer-gallery, through different paintings and the banishment of Sítá follows.

The episode of Sambūka—the Sūdra ascetic. Ráma's susceptibility of the touch, fight between Lava and Candraketu, recognition of the Princes through the possession of the magical armaments, the play within a play and finally the happy reunion of Ráma, Sitá and their two sons is brought upon splendidly which is the poet's own creation.

Málati-Mádhaya

This is a Prakaraṇa-type—An invented Camedy on the subject borrowed from Brahat-Kathá of Guṇáḍhya from the story Madiávatí later adopted in Kathásaritságara (XIII). This contains XI acts.

The Order of Their Composition.

Most probably Uttara-Carita was the last of the three works of Bhavabhūti. Maháviracarita was his first play, which did not have much success and the poet, vexed, abandoning thereby the heroic types of dramas wrote an invented comedy of Mál, in which he hurled the taunt: "ये नाम केचिन्". Besides, we have his own confession that Uttara, was the work of his own ripe intelligence (कवे: पिगान-प्रजन्म 'VII 20).

Kane points out several other arguments in favour of this desertation:

- (1) Maháv. contains more personal matter about the poet than the other two dramas, in which the detailed reference about the life story was thought unnecessary.
- (2) The poet is more reverential towards the audience in Maháv. and is also more solicitous for pleasing the actors than in the other two plays.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotti (3) In the first two plays (i.e., Mahav. and Mal) the poet is more friendly towards the Sütrádhara and the actors out of spontaneous friendship with them But in Uttar. no such reference is made. He, in the latter, would request the audience to listen to what he had to say—This, he did after gaining popularity to certain extent.

- (4) In Mahav, he does not refer to any critics who ridiculed him But in Mal, he does so. It is clear that his first work Mahav, must have aroused the criticism of his contemporary writers. Uttara, was composed when the poet had gained sufficient popularity in public.
- (5) In comparing the style of the three plays we find that the style of Mahav. is 'rugged and clumsy' Mal. and Uttar. were written in a refined style which mark the later composition.
- (6) Lastly, it is only in Maháv. that the poet admired Válmiki's poem and promised to dramatise it. Such verse is not to be found in Uttar. Therefore it is clear that this promise was fulfilled by the poet by composing another drama on the last exploits of Ráma. Did Bh. complete Máhávíracarita?

Todar Mall in his introduction to Maháv. Ch. on the testimony of a Kashmir Ms. opines that Bhavabhūtí concose! Maháv. only upto rhe 5th Act and that the remaining two Acts were composed by Vináyaka. Generally, an incomplete play of an author is his last work. "But this conclusion" says Kane, is not to be drawn from all the circumstances." He CC-0. Prof. Satya Vrat Shastin Collection.

offers several explanations: (1) It is possible that Bh. first composed 5 Acts of this work and found the adverse criticism levied against it by his critics. Then he composed Málatí mádhava and then Uttararámacarita and died suddenly, and left the gap to be filled by Vináyaka, (2) Perhaps the episode of Válm originally composed by the author being unacceptable to his critics, was most probably expunged and suitably added later on so as to harmonise the Díroddhatta character of the hero.

Beside these, there are certain other verses cited in the anthologies and commentaries, which are ascribed to Bhavabhūti. Mme. Stchoupak gives a detailed reference to them. The readers are advised to consult that scholarly edition for exhaustive study of this subject. (cf. stchoupák Introduction XIV-XVII).

Umveka and Bhavabhūti were identical.

In a 500 years old Ms of Mála imádhava two colophons occur as follow:

(१) इति श्रीभट्टकुमारिलशिष्यकृते मालतीमाधवे नृतायोऽहः।

(२) इति श्रीकुमारिलस्वामि-प्रसाद-प्राप्त-वाग्-वैपव-श्रीमद्-उम्वेकाचार्यविरचिते मालतीमाधवे पण्ठोऽङ्कः।

This taises a very important question whether Universacity was the author of Mal. Kane discusses this question in detail in JBBRAS vol. III, 289 93. His brief data regarding the question is given below:—

Umveka was the commentator on Kumárila's Slokavártika and Mandana's Bhávaná-viveka, both of these works, also mention that, Kumárila was the Guru of CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Umveka. Umveka's commentary on Sloka-vartika also begin with the vers : 'ये नाम के निद् इह नः प्रययन्त्य न हाम्' which is found in Mál. The Chitsukhi (aliaf Tattva-pradipiká) clearly mentions: भवभ्तिहम्बेक:। एतदेव प्रन्या न्तरस्थेन तद्वचनेन प्रमन्वयति उक्तं चैनेदिति।''
Uttara-Ráma-Carita's Plot

In Nándi (benediction verse) and Prastávaná (Prologue)a conversation between the Sūtradhára and an actor introduces the poet and play. They are going to play Ráma's story. The guests have left Ayodhyá after meriments. Vasiṣṭha—the spiritual teacher of the royal house, his wife Arundhati and the queens—the widows of Daśaratha have already left for the hermitage of Rṣyaśṛṅga, where they were invited to attend a sacrifice.

Sità is much perturbed as Janaka her father had returned to his kingdom. So Ráma comes to keep her company. Inspite of her fire-ordeal the scandle about Sitá is still afloat amongs the people.

Act I.

An ascetic Astávakra arrives from the hermitage of Rsyaśrnga. He brings some advices from Vasistha to Ráma who was to fulfil the desire (dohala), of the pregnant Sitá but was to respect the desire of the public in preference to anything else. Laksmana invites the royal couple to visit the Picture-gallary where the painting of the exploits of Ráma were painted. They went to examine them which evoked the past memories of Ráma. In the past Ráma had requested the magic-arrows (1500) to wait

upon his sons, and sked the divine Ganga to protect

Sitá expresses her desire to visit once more the forest where she once lived at the time of their exile, while Laksmana was ordered to make preparations for this excursion. Tired, Sitá goes to sleep. Durmukha the secret-service-man of the king, who was entrusted with the work of investigation to know the minds of the citizens and countrymen, comes upon the scene, quite perplexed, to report to the king the scandle of which the mention has been made in of the Prologue. Ráma discomfited, but, faithful to his duties as king, sacrifices his love. Sitá will be abandoned in the forest conducted by Laksmana. The king after having invoked, for her protection, the mother Earth, goes away weeping.

Act II.

After 12 years. A lady-ascestic Ātreyì meets in Paŭcavați a sylvan deity of that forest, Vásanti by name. Ātreyì had been a disciple of Válmiki, but was obliged to leave him, for her studies were interrupted by an extra-ordinary event: A goddess had entrusted two marvellous children to the great sage, who brought them up and quick-witted as they were eclipsed all other disciples.

Besides, Válmiki had composed in an unknown metre a poem of the exploits of Ráma. Atreyi also learns from Vásanti the calamity which had befallen Sitá, and no news of her were abtainable since her abandonment; as far the king, he was about to arrange CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

the Aśva nedha sacrifice, but fuithfulness to his Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri repudiated wife has urged him to prepare an effigy of Sitá, which will be kept during the ceremony. Both of these informers depart. Enter Ráma with a sword in hand, in order to bring bick to life the son of a Bráhmana, prematurely dead, as retribution for a impious, act performed by an unworthy Śūdra called Sambūka, who being murdered assumed a divine form, appeared and reminded the king of the cities which the latter did not recognise and then

conducted him to the hermitage of Agastya Act III.

Dialogue between two river deities, Tamasá and Muraiá. The latter was going to ask the Godávari to take care of Ráma during his sopura in these places formerly familiar, which will incite all his violent sentiments. We also hear the news of the queen. At the time of abandonment, she had tried to commit suicide, but was saved by the two goddesser, the Gangá and the Earth. Her twin sons, born, were entrusted to Válmiki. Sitá appears invisible: By the favour of the Ganga she, accompanied by Tamasa, could visit the places, where she lived once; but she was to remain invisible to human eyes. Ráma comes to that place, and Vásantí, his friend of the time of exile joins him. By number of evokings of the past reminiscences, at times the one is fainted, at another, the other (Sítá); but every time Ráma is unconscious, Sítá animates him by the gentle touch of her hand and this fugitive caress and the invisible contact increases the

pain of the hero, letting him experience the presence of his beloved wife, till at last, he decides to leave that place full of reminiscences of the past and orders his aerial car (Puspaka) to be brought. Sitá faints while the two divinities shower their blessings upon her.

#### Act IV.

Two disciples of Valmiki announce the arrival of the widows of Dasaratha and Janaka at the hermitage of Vasistha. Janaka appears. The sorrow of the loss of his daughter has made him renounce his throne, and take up to asceticism. His sorrow is augmented by his anger for the repudiation of his daughter. Rama has cruelly outraged her. Both of these sentiments are spurred up at the sight of Kausalya, the mother of his son-in-law, and only the intervention of the venerable Arundhati appeases him somewhat. They hear the movements of the children of the hermitage; one of the boys strikes Janaka and Kausalvá for his resemblence with feature of Rama and Sita. He interrogates him about his parentage, but they cannot throw much light on this subject except that his name is Lava and Válmiki was his god-father. He has a twin brother named Kuśa. The names of Ráma, Sitá and Laksmana are quite familiar to him through the Ramayana. He . knows that his preceptor Válmiki is going to compose a dramaric compositon of the last portion of this story. These boys depart all excited as the sacrificial horse at the hermitage. They had no idea of CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri this animal except by a hearsay. Lava runs to join his comrades. The estort of the horse proclaims the sovereignty of Ráma and tries to defy all the Kṣatriyas. The pride of Lava is touched; he revolts and setting at naught the advices of his comrades, launches his arrow to fight with the troops of the King.

#### Act V.

Candraketu, the head-escort, is divided between admiration and shame in seeing Lava fighting with the entire army. Sumantra, the charioteer of the Princes of Ayodhyá is wonder-struck to see the young hero using the magic-arrows (Jṛmbhakas) which were formerly transmitted to Ráma. Candraketu challanges Lava in a combat, but the two youngmen feel attracted by each other by a spontaneous sympathetic feelings. Ready to combat, they still hesitate, when Lava, feeling humiliated by the arrogant words of the guards of the horse, criticises certain acts of his ancestor Ráma. Candraketu gets excited and these youngmen march for the combat-ground.

#### Act VI.

A Vidyádhara and his wife describe the combat of Candraketu and Lava who successively employ different magic-arms. By the arrival of Ráma their duel is ended. Candraketu introduces his heroic adversary (Lava) to Ráma. Lava begs pardon to have taken up arms against the escort of the sacrificial horse. Asked about the magic-arms he says that CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

he and his twin brother Kuśa possessed of them spontaneously. Kuśa returns from a mission from the hermitage of Bharata. Ráma is seized with a strange emotion at the sight of these youngsters and this reaches its zenith when he hears them recite the Rámáyana. The arrival of Janaka and the widows of Daśaratha is announced. Ráma, not without mental agitation, departs to pay homage to them.

#### Act VII.

Válmiki had convoked big crowd at the stagerepresentation of his new dramatic work. Rama, Laksmana, Candraketu, Kuśa and Lava come to see the show. Behind the scenes they hear lamentations of Sitá who appears supported by the Earth and the Gangá, both of them carrying a child each, which were born to Sitá. The mother Earth, out of love for her daughter, accuses Rama for repudiation, but Ganga appeases her. Sita wanted to disappear, but both the goddesses ask her to take care of her children till their initiation, when afterwards they will be entrusted to Valmiki. The magic-arrows themselves wait upon them. As wished by Rama at the time of his visit to the picture-gallery, both the Ganga and Earth have guarded their daughter Sítá. Sítá disappears into the nether-world, Ráma, who believes to be seeing these real scenes, is striken with despair. Arundhatí then appears with Sitáand proclaims loudly her perfect innocence, while Válmiki personally presents to the King his two sons Kuśa and Lero. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Sources of Rámacarita and Its Subject matter.

The subject matter of Uttara-Rama-Carita has been derived from the Uttarakanda of the Ramayana. It is a mystery whether this later portion was as disconnected at the time of Bhavabhūti, as it is to-day. It is possible that out of this circomlocuted work Bhavabhūti had derived certain legends and miraculous stories and augmented them by his own innovations. However it is clear that the germ (bija) of the story is "the great love sacrificed at the sentiment of duty." The episode of Sambūkathe Sudra-ascetic-who attains salvation and divine form through the sword of Rama are borrowed from the Rámáyana. But the attempted suicide and the miraculous escape of Sitá, and the encounter of Janaka and Kausalyá in the hermitage of Válmíki are his clear innovations. Besides, the three last Acts of Uttara Carita are full of Bhavabhūti's inventions.

In Rámáyana Kusa and Lava recite in a rhapsodiac manner the story of Válmíki, while the king was about to celebrate the Asvamedha sacrifice. The king listens this story and is moved and recognises them as their sons. In Uttara. Lava'a pride is touched by the proclamation of the guards in defying all the Kṣatriyas. Lava, therefore, picks up a fight with them. His war-like valour wins for him the admiration of Candraketu, who was the chief escort of the sacrificial-house. During the combat Ráma observes and is also struck with their resemblance in face with Sítá. Thereupon he guesses their hirth and puts a CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

roundabout question, makes them recite a couple of couplets of the poem. The recognition is finally made by an enacting of a 'Play within the Play'. The marvellous part of dénoument is created imperceptably in the action of the play by means of this show, where even the divinities play a role of the goddess. (Cf. Théatre Indien, pp. 222, 223).

In Uttara-rama-carita, there are numerous personae different from the Ramayana. But the principal ones are the same. Still Rama, the illustrious king of the race of the Sun, is the central figure He is the paragon of the Ksatriayan virtues, deified as an 'avatára,' of Visnu.' But to Bhavabhūti he is more or less a human being. Except with certain miraculous events, even the action of the play passes on to a completely human action. There is no allusion to the vivid nature of the demon, Ravana. Even the wonderful adventures recalled in the 1st Act in the picture gallery are only used as the back-ground events and as Mme. Stchoupak points out that "Rama of Uttara .- rama-carita is naturally an ideal legendry Prince, but he appears above all in his manly qualities blessed at the most with his profound being, whose sorrow spreads in some pathetic tirades."

"The image of Sità, the princess of Videha, his repudiate espouse, a faithful Indian ideal of sweet feminity has been traced with a delicate touch" and as M. Sylvain Lévi points out her figure 'enveloped from the very beginning of the play in a sort of supernatural contemps of the play in a sort of supernatural contemps of the play in a sort of supernatural contemps of the play in a sort of supernatural contemps of the play in a sort of supernatural contemps of the play in a sort of supernatural contemps.

an extremely original creation; never the dream, never the undefined form and existence have brought to a drama so much vague precision. These two words (Sitá) in irreconciliable appearance can alone define the character of the rôle" (Théatre Indien, p. 223). In the 3rd Act though she does not belong to a human world, yet, in her invisible presence we find a human heart full of love for her husband who cruelly left her into the forest to be devoured by the ferocious animals. Feeling pain for separation from her husband's love, deprived of her children, she even from time to time shows sensationes of pain, sorrow, anger, remorse and jealousy. Though a mere phantom she betrays the happy signs of truth and life in her and appears in the scenes as a person of flesh and blood.

Amongst Kuśa and Lava the rôle of the letter is more marked than the former. It has been presented under exactly living traits—'a mixture of war-like pride and respectful modesty and juvenile candidness as proud of his Kṣatriyan dignity as his young know-ledge permits him to give lesson to his comrades and even detail for which the traditional critics have not spared to give a reproach to the author and to condemn certain actions of the heroes.

#### Bhavabhūti-The Indian Shakespeare.

Klein in his Geschichte des Dramas (V. III. (1860) p. 135) rightly calls Bhavabhüti as "Indian Shakespeare" and obrings about the strongerhement of

raffroch oment

Malati-Madhava to Romeo and Juliet. The author of Uttara-rama-carita, has, in many ways excelled the other Sanskrit poets, in his successful attempt in laying his cards straight on the table and did not mind even though his ideas were contradictory to tradition and rhetorics, in introducing in the picture the personae in the fine psychological shades. Mme. Stchoupak regards it only an exaggeration and reasons that Bhavabhūti takes delight in painting the contradictory movements of minds, e.g., chosing between his duty towards his subjects and his love for his wife; being divided between his function to justify his pity for the unhappy Sadra in the episode of Sambaka: hesitating between his sadness and hope of finding again his children (in the last scene, Act VI); making Janaka appear sometimes enraged by the outrage done to his pride, at another being overwhelmed with grief of having lost his child (Sita); allowing the princess Candraketu and Lava being divided between the war-like sentiments and spontaneous affection which attracts them to each other. "These", she says, "are the contradictory sentiments, which hinder in the tragic intensity." The same is apparently manifested even in his minor characters, e.g., the spy Durmukha is caught between the obligation of reporting the scandle amongst the citizens and countrymen and pity of Sitá, similarly Sumantra suspecting between the wise prudence and the necessity of respecting the rude law of the warriors not to fight while mounted on a chariot with a pedestrian. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Further she compares the drama, in Europe, which is generally conceived as a work essentially dynametic, to the Indian drama. "A modern theorician" she says "compares dramaturgy to a military art, both of them requiring a progressive development of a unique action. To this point of view Uttararáma-Carita does not deserve to be called a drama, except in its exterior form. None of the unity of action, ... or rather the unmatched gesticulations, hardly sketched among the successive descriptive scenes or lyrics. It is in reality a collection of admirable verses, but nearer to the epic than the species of a drama."

This is rather a very bold criticism. A comparison of the 7th century Indian drama with the modern European drama, even with the Aristotlian drama, is not a very happy comparison. There were, firstly, certain conventional dogmas of the Nátyasástra which a poet was to follow in those days. These rhetorical conventions were so deeply rooted in the art of Dramaturgy that it was absolutely impossible to get rid of them. The slightest derogation from them brought a lot of criticism for Bhavabhūti. Secondly, the principal characteristic in Indian dramatic art was to do the right thing and to observe the right law. Thus in those days the king was only a representative of the populace. He must act in accordance with their wish, or else he would not be their rightful representative. The beauty of the action lies in the fact that Ráma has been represented in human form with all his CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

follies and foibles, his weakness and shortcoming rather than a divine being yet he is regarded as highest human soul who respected the customs (maryada) of those Bhavabhūti must have made his work loose. if he had represented Rama a severe king. Beside Pathos is the chief sentiment represented in this play. The king had a gentle character and knew that Sitá was innocent, yet he had to repudiate her in order to show to his people that he cared more for them than even Jánaki. For Europe is not at all a sentimental country. Divorces, separations and unauthorised repudiations are more common there and it has no mind to understand the sentimentalism in this country, especially of the olden times; therefore, in Bhavabhūti these contradictory sentiments are rather ornaments than shortcomings. Similarly, it was pre-ordained that Sudraascetic would be killed by the august hands of Ráma and thus attain salvation. The son of Brahmana had got to be revived, or else, the sin would fall on the king. In ancient India, the king's reign was pious and saintly. If certain uncalled-for calamity happened, the king was responsible for it. This idealism is quite unknown to Europe. Perhaps a European will scuff at the idea of it. But it is quite true, in theory, though impractical. How could a poet of Bhavabhūti's calibre ignore that point? In the same way Janaka though sore at his daughter's repudiation knew, in the hearts of hearts that no fault could be attached to Rama for his repudiation. So he was brought to reason by Arundhati CCan Prof. Salva Vrat Shasin Collection. The

Candraketu and Lava too were blood relations and the blood is said to be 'thicker than water'. So, on one hand, being challenged by Lava, Candraketu could not restrain from fighting. On the other hand some internal tie was restricting his warlike sentiments. So, in all these contradictory movements of mind, there was a sort of ulterior urge working in the minds of Bhavabhūti's personae. Amongst the minor characters too, they are ideal in one way or the other. Even Durmukha-the sacred confederate of the king, ugly and hated one - is painted by the poet as magnanimous public-servant, faithful and honest to his duties, nevertheless, 'full of the milk of human kindness.' He is reluctant and full of sorrow in breaking the scandalising news to the king. The denoument of the Indian dramatic art is also quite different from the Greek or European dramatic art. On one hand the Indian art leaves evidently on the spectators an entirely happy atmosphere, on the other it seems to adhere to the 'philosophical conceptions of India and the idea of fatality which dominates the Greek Tragedy is totally absent in it. It is the 'Karman Philosophy' which controls the destiny of the heroes. The ideal of virtue amongst their womanfolk remains the sole cause of their supreme happiness.

#### Sources of the Plot

Uttara-Rama-Carita and Rámáyana compared. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

It is indeed the whole poem of Válmíki which seems to be the main source of the plot of Uttara. Firstly it is in the scene of the Picture-Gallery that the poet has recapitulited the whole of the past story of his hero.

Bergaigne in a marginal note of his Uttara-Ráma-carita rightly remarks of the Indian drama: "It is not the reality but the fable which furnishes the theme" and the classical Sanskrit even in its profane works has kept its literary character, such as Prakrit of the dramas being more or less a copy of the Sanskrit. Beside the rigorous codified rules of the Poetics and dramaturgy with regard to its scholastic spirits, choice of scenes and technical terms of Dramaturgy and even the choice of the theme such as Bharata and the other rhetoricions precribed, the commonest theme of Prakhyata-vastuor Prabanda-Prakhváta-all these do not furnish a sort of freedom to the dramatist. The Indian dramatist had to choose the Princely themes for their plots. The intellectual and social choice remained inaccessible. So, apart from the Epics it was impossible to find another source for their themes. Hence we find that the poem of Válmiki was a source of inspiration not only in the adoption of the Ramacult and the Ramaic theme, but also the linguistic peculiarity.

1. Uttara Rámacarita translated by Néve (Introduction

P. 7) and cited by Mme. Stchoupak.

<sup>2.</sup> Bha Gao Xrof I Saty O Vret Shaktrir Collection (km. 25. P. 146)

This influence was maintained not only in India but also in Siam and Indonasia as well.\*

However, the borrowings from Rámáyana to Uttara-Carita do not amount to plagerism and as Mme Stchoupak remarks: "it is rather a profound impregnation—Vásaná—in terms of philosophy and Indian esthetics by the work from whom the author has drawn his subject." Amongst the borrowings the works on poetics mention Śabdáharana—the borrowings of the form—means also the diversion by suggestion even of the atmosphere of the poem.

- (1) The textual quotations are numerous e.g. "या निषाद प्रतिष्टां त्व" "etc. (II, 5) and" चतुर्वश सहस्राणि रच्नसां भीमकर्मणां" II 15 Cf. Ráma. III 26. 35.); while the others are mere paraphrases of the originals e.g. "त्वया सह निवतस्यामि" etc. (II. 18), "त्वदर्थमिव विनयस्तः" etc. (VI, 36) and "न प्रमासीकृतः पाणिः" (VII 5 Ráma. VI 117, 16). Beside these many others are noted in our notes.
- (2) Long sections of the poem are shortened in the drama, but the connection is often suggested by the employment of some words or image which was served as model.'
- (3) Sitá eloped by Ràvana is compared to a lightening in a cloud:

<sup>\*</sup> cf. Baumgarter. Das Rámávana and die Ràma Literatur der Inder Frigburg, 1894, Witernitz: History of Indian Literature (Vol I P. 475, 588). Keith. Drama—P. 42.)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

श्रन्तर व्याकुनविद्युद् अम्बुद् इवं (III 43) The similar image is represented in the Rámáyana more than once.

- (१) रराज राजपुत्री विद्युत् सन्दामिनी यथा (३ ४३, १७.)
- २) विद्यद् धनम् इवाविश्य गुराभे
- (३) श्रासिते रात्ताते भाति यथा विद्युद् इवास्वरे (४. ४८. १७)
- (4) Ráma feeling the invisible presence of Sítá calls her akaruna pitiless. The shadow of the same is found in the Rámáyana when Ráma says:

तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेऽस्ति कह्या मिय ३, ६०. २७. /

(5) In Uttara. Ráma cries "न च स्मि सुन्नः, कुतो रामस्य निद्रा" The same lamentations are made by the captive Sítá.

## स्वप्नो हि नायं नहि मेऽस्ति निद्रा ( ५. ३२. १० )

Many such examples are mentioned in the notes of the admirable edition by Mme. Stchoupak (viz I. 23; 50; III 8.) It will be useless to multiply them.

In many of these cases the poet must be guided by his subconscious memory of the stanzas of the Rámáyana. But in general the borrowings are made in good earnest. It goes only with Bhavabhuti, that he makes use even of the quotations of Rámáyana. All other authors of the Ráma cult have borrowed the ideas and are influenced by the great Epic. They do not make use of the quotations. But Bhavabhûti has succeeded creating the same forceful atmosphere of the poem, the same Rasa, and the same denoument. of Aranyakánda and Kişkindhakánda in the passages of Uttáracarita Even the Karuná Rasa—the santiment of CC-0. Prof. Satya Vrat Shashi Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Pathos of the Rámáyana has been fully 'maintained. Then the theme borrowed from the Rámáyana, whenever modified maintains its foundamental senti-

Some changes in the plot of Ramayana.

ment of the model.

Kane points out the following changes of Uttaracarita's plot from that of the Ramayana.

- (1) Catastrophy of the drama is totally different from Rāmáyana.
- (2) The fight between Lava and Chandraketu is the poet's own invention.
  - (3) Ràma's meeting with Vásantí is quite original.
- (4) The invisible presence of Sítá before Ráma is, the fruit of the poets' own imaginative fancy.
- (5) The stay of Vasistha, Arundhatí and Ràma's mothers in the hermitage of Válmíki is an interesting change.
- (6) In Pátála-Khanda (ch. 12-13) it is narrated that Satrughna and his followers started for digvijaya, whereas Bhavabhūti makes Candraketu to be the chief escort of the Aśvamedha-horse.

#### Other Sources.

Kane also points out the similarity of the story of Rama of Padmapurana and Uttararamacarita and surmises from the various interpolations that the latter must have borrowed from the former, and not the vice versa. We have nothing to contradict, nor to say anything in favour of this dissertation, as noth ing is certain so far.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

It has already been pointed out that Bhavabhūti was a great scholar, and the characteristic trait of high Sanskrit literature is more visibly noted in him than in any other poet. In his Prologue to Mal. he seems to contest the importance of scholarship in a political work and says: "as for this science of the Veda, Upanisad, Samkhva and Yoga, what have they to do with a work of imagination. This would certainly not be these sciences which would impart the least value to the Nátaka". On this verse Mme. Stchoupak remarks: "If this honest profession involves a criticism, it is on himself that the author would be obliged to address these words, for, his poetical bent makes him acquire a power of lyrical expression, which touches straight the heart, and it does not leave us to forget for a moment the richness and truthfulness of the science."

Bhavabhūti, in all his three plays gives a sufficient proof that he was well-versed not only in the treatise on Dramaturgy of which he employs the technique and terminology but also in Sanskrit Lexicon (Kośa), etymology (Nighanţu) and the Śruti and Smṛti. In Mahávíracarita (between Acts II and IV), he has given certain expositions of dialogues on Nitiśástra—the Political Science, and some of the passages in Mâl. indicate that he must have had a thorough knowledge of the Vátsyáyana's Kámasūtra—Sexuology. Besides, 1. Gf. P. Peterson's Bhavabhūti and Kámaśástra I.

B. R. A. S. 18 (1891) p. 109 ff.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

there are numerous illustrations which give information regarding his knowledge of the ancient Indian Law Codes (Dharmaśástras). On the other hand Uttar gives us a tangible information of his thorough scholarship in the spiritual science. Arthaśástra—Economics, traditional legandry allusions of the Puránas, the doctrines of Sámkhya and above all monoist conception of the Vedánta—Atma Brahman of which all else is but a Vivarta-tllusory transmulation (VI. 6). He also had an intimate knowledge of his predecessor-authors, one amongst was Bhartrmentha, who has been admired most for the qualities in Uttaracarita for beauty of the descriptions as well as intensity of sentiment as it has been pointed out in Udaya-Sundarí-Katha by Soddhala<sup>4</sup>,

स कश् चिट् श्राक्षेरुयकरः कवित्वे प्रसिद्धनामा भुवि भर्तृमेग्ठः । रसस्रवे ऽपि म्फुरति प्रकाशं वर्णेषु यस्योज्ज्वलता तथैव ॥

Bhavabhūti and Kálidása.

Mme. Stchoupak points out the influence of Kálidása in Mál., where numerous parallels are met with in Meghadūta. In Uttara-Carita, he, recalls the

<sup>2.</sup> Cf Todarmall Ed. of Mál. p. xxv.

<sup>3.</sup> Cf. Parinam-Parinata. I. 39; VI, 9; VII, 20.

<sup>4.</sup> Gayakwad Oriental Series XI (1920), p 154. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

image drawn by Kālidāsa in the words in Bhavabhūti words: - ज्ञात्रो धर्म: श्रित इव तनुम् (VI. 9) which are parallel to Kālidasa's देउं नात्री धर्म इवाश्रित: (Raghu. (I. 13). "But such parallels are not numerous and not every significant. Some of them are constructed on the model furnished by the Ramayana." It is further pointed out that the folly of Madhava in the Act X of Mal, is an imitation of the Act IV of Vikramorvasīya. But it is quite probable that both of the poets were inspired by a common model perhaps the last chapter of Aranyakanda where Rama mad with grief, addresses turn by turn the trees and animals of the fo est.

His Style.

Wilson criticised Bhavabhūti for his linguistic voluptuousness saving that he had substituted metaphisics for the language of poetry. Madame Stchoupak thinks this criticism a bit exaggerated, but not without the truth. There is a lot of show of learning in his dramas so that, certain expressions have become practically undiscernible. If, on one hand, his language suffers from having an abundance of technical and archaic words, on the other hand, it is enriched with the appropriate quotations of the old poets like Valmiki and Murari. In his very first inaugral verse Nandi, we find a unique sobreity of the old classical style of the Indian Drama and there are some embarrassing words like ARMENE and the Vedic expression,

<sup>.</sup> See Stchoupak, Introduction XYXI. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri नमी बाकम, as also with the expression, of course, of his source of inspiration and the nature of his style inherent throughout his dramas. In Uttara-Rāma-Carita, we find the Vedāntic conception of the word 'Vāk' mentioned in Cháādogya Upaniṣad (III, 18, 3)) बागेव ब्राह्मणाश चतुर्थ: पाद: | The very first word इत्म reminds us of the method of invoking the deity of the Vedas mentioned in the following hymn:

इदं नमः ऋषिभ्यः, पूर्वजेभ्यः, पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः । (ऋ०१०,१४,१४)

In our notes we have given parallels noted in the scholarly-edition of Madame Nandin Stchoupak, from Rgveda (P. 189), Brhadaranyakopanisad (182), Isopanisad (174), Satapatha Brāhmana (208), Yajñyavalkya Smṛti (168), to be traced in the dramas of Bhavabhūti.

#### 1. His Vocabulary

The Solumnity of his style is peculiar in the choice of the Vedic formations, archaic expressions, scholarly words and scholastic and technical terms, as illustrated in the following verse:

ब्रह्मादयो ब्रह्म-हिताय तप्त्वा परः-सहस्नाः शरदः तपांसि । पतान्य् अपश्यन् गुरवः पुरागाः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि ॥

The choice of the vocabulary is so awe-inspiring and solumn, and as Mme. Stchoupak has pointed out, it is the supernatural power that is developed by the visible ( प्रत्यन् ) and invisible ( परान् ) tapes that the influence of the Brāhmaṇas is found throughout the verse.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Similarly. in the verse देवस्त्वां सविता पुनातु etc. (V. 28) the word 'dhinotu', 'Aindrā-Vaiṣṇavā', 'Agni-Māruta' are achaic Vedic words and the way of benediction is indicative of the solumnness of the style. The scholastic and technical expressions notably of the philosophical language are met with in the following words:—

श्रद्वेत, श्रतुगुगा, श्रर्थवाद, उन्नेय, उपाधि, उपादान, श्रतन्थर, पदार्थ, परिगाम, विवर्त, शब्द-ब्राह्मगा, सङ्कल्प etc. etc.

The rhetorical technical terms are: उदाहरण, उपमानपद, उपोद्धात, धीरोद्धत, वाक्य-निवृत्ति, संविधानक etc.

Medical term like: पुरपाक and the technical names of the Penanaces such as पशक, सान्तपन borrowed from the Dharma-Śāstras, the names of the moon-stone and magnifying glass: चन्द्रकान्त मिगा, चन्द्रमिगा आग्नेयो पावा: and other archaic forms:

चबर्च्घ, सन्त्रहरा, मैत्रा वहिंगा. विश्वस्थरा are the most remarkable illustrations of the rugged and solumn style of Bhavabhūti. There are also certain other derivations noted down by the learned Madame, which are characteristic of the initial Vrddhi found in the words:

आनुष्टुभ्, अौर्जित्य ( महा० २,१६) ऐकपुरुष ( महा० २-४ ) which are also not attested anywhere. The rare expression like गर्भरूप (repeated 4 times in his dramas) are Buddhistic. The two unknown adjectives with the Uttara-pada undergoing a verbal modification शिरच्छे यः जगद्बन्द्या are attested only in the Mahābhārata.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

The Picitize silvo Certam de Embertion Green क्षेत्र स्ट व्यक्ति pounds in Uttara., which are noted only in the classical writers. Compounds: अपत्यकृतिक, कर्णमृत, तारामेत्रिक स्तोकवादिनि वाष्पपीड. मनोरुज: Derivatives, आम्नायवन्त, कवलत्व, तदानीतन Denominatives: उपस्नेहयति दुन्तुमायित, most of these are only met with in the Bala-Rāmāyana of Rājašekhara and Anargharāghava of Murāri (For details on this point see Stchoupak, Introduction, p. XXXV, notes)

### 2. His Lyrical (Rasavat) Poetry

Another trait of his style is his lyricism which the poet himself calls 'rasavat' and Uttara. essentially a lyrical piece and its vocabulary is marked for this sort of peculiatities in the use of the words like: इन्मर्भन् or मर्मच्छिद् to express the excessive pain of the heart. Further the pathetic is sentiment is enhanced by the words: -hata, hataka -हत,-इतक The demunitives with-pota (Vira-pota) etc. are employed to expessed tenderness pertaining to a child or used ironically. The infinitives like Kim api. (often repeated) suggest the perplexity of emotion. The sentiment of pathos is further intensified by the interjections: aho ahaha, aho nu khalu, aho nu khalu bhoh or ah or dhik, but they are used more often in the prose, but sometimes in the verse also. Vide, IV-,6

## 3. His Favourite Expressions.

Some of the expressions are quite favourite of the poet in his dramas, as for instance, Mme. Stchoupak has pointed out, the root Jrmbh-and its derivatives.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

The Jimbhakastras—the Magic-Arrows which play the most important part in Rāma's recognition of his sons, are the source of his inspiration for these innovations. These arrows do not appear in the Rāmāyaṇa but insead of these Prasvapna' are mentioned. However the root Jimbh- from which the word is derived, is used to allude to their magic effect, meaning thereby that which makes yawn' Jimbhā in a popular sense meaning Yawning. It is also expressed to mean the voiced gushing out of the Magic-Arrows as denotes the the expression stall stall stall another place it is used in the sense of the clackering sound of the arc:

ज्यानिर्घोषम् श्रमन्द-दुन्दुभि-रवैर् श्राध्मातम् उज्जनमयन्

The conventional meaning of Jimbhā—Yawning is also met with in a simile, where the sudden stretching of the arc is compared to the yawning of the Death:

ज्म्भा-विडम्बि-विकटोद्रम् अस्तु चापम् । (पृ० २१२)

Again, the outburst of grief is compared to the torrent which breaks the dam and is expressed in the following passage (III, 36):—

लोलोल्लोल-चुभित-करुगोज्ज्ञम्भगा-स्तम्भनार्थम्।

Then the sudden beating of the drum is also expressed with this word:—

विज्निम्भतं च दिन्यस्य मङ्गलाय द्वयोरिप । स्तनियकोरिवामन्दं दुन्दुमेर् दुन्दुमायितं ॥ (पृ•२४६)

4. His Onometopoetics.

The onomecoperetisstyr Vrettshasfrithetesticiking feature

of Bhavabhūti's style. A strange use of the word:

विगति in the sense of भागित Suddenly, which was
always used in the sense of burning; 'टङ्कार: used
for the cracking of the arrow on the cheek-bone of
the elephant (Compare: टग्रान्कार: in Mahā. Vi. Ch.
1,54, and VIII, 20 in the sense of the noise of the bow)
The words: भगभणायित, भगभागित for tinkling of the
bells, and to indicate the roar of the water-falls on
the rocks (Cf. Māl. IX, 17) and भङ्गा for the rustling
of the wind, the use of the polysyllabic गुलगुलायमान
the harmony which is noted in the rolling and roaring
of the clouds; रगरगुक and अहमहायित (Crunching
sound), (the last probably borrowed from Mrcchakaţika
1,51—52)—these are some the finest of the onometopoetics of Bhavabhūti.

5. His Linguistic Artisanship.

Bhavabhūti boasts in his Prologue of this drams for being पद-वाक्य-प्रमाण्जः: Well-versed in the art of words and phrases and rightly too, as the learned Madame remarks:

"It not only confirms in reality, the richness and variety of his vocabulary, but also his cleverness to draw out form the language the maximum what it can impart, either in the case of jrmbh- etc. to show the expressive quality of the word, or to suggest different semantic and effective gradation, again, gain, farm, farmer etc) or still, in the archaic pessages elsewhere to restore their original significance (supplementation) or the personal surroun-

dings of the old use ( सून्त ) [Ibid. X—XI]

6. His Grammatical Forms.

Some of the grammatic forms of Bhavabhūti are archaic, e. g. -

1. Reduplicated Aorists-

oयजीजनत्, उदतीतरत्, अजीजनः ज्यवीवृतत् which are always employed at the end of a verse and marked for some notable event of the Rama-cult. Another radical aorist अकृत (1,20) which was also metrically convenient and forms an alliteration with the words:

त्रकृत मधुरैर अम्बानां कुतृहत्तम् अङ्किः ॥

2. Vedic Infinitive जीवातवे indicating an antique and holy act of Rama's killing a sudra-ascetic for reviving the son of a Brahmana.

3. Deviation from the Pāṇini's Grammar—The words प्रशास्त्रहें एभ्य प्रशास्त्रहें and the expression कुरते दृष्ट: are certain examples of the poet's poetic licenciousness in the use of the Ātmanepadā for Pārasmaipada; Dative which is against the rule of Paṇini (1, 4, 38 and the Passive instead of Active voice respectively.

10. His Prakrt.

Bhavabhūti uses a uniform Sauraseni Prākṛt in all the three dramas. Prākṛt is not used in the verses Uttara. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

8. Choice Metre.

There are on the whole 19 metres in Uttra.

शिखरियी ३०), वसन्तितिक (२६), शार्दूल (२६), मालिनी (१६), मन्दाकान्ता (१३) इन्द्रवज्रा (१०), हरियाी (६), प्रहर्षियी (७) शांतिनी (४), मञ्जुभाषियी (४), पृथ्वी (३), स्थोद्धता (३), उपनाित (३), द्रुतवित्तिन्वत (२), वंशस्थ (१) अनुष्टुभ् (६०) अपेप- अन्दिसक (१) आर्या (२)

The total number the mrters is 256. The Anustubh is the predominent metre, and is used to evoke some Epic event or traditional story in the play, benedictions and informations. Sikharini, Malini and Harini are used for the pathetic sentiment. Sardūla-vikridtam is predominent in heroic sentiment (Vira-rasa) and descriptions. Thus, Bhavabhūti has tried to versify different sentiments in diffent metres.

## 9. The Oparic Style.

The procedure of the Oparic Style i. e. the use of the verse for the prose is more frequent in Bhav-bhūti than any of his predecessors. He also at certain occasions, divides his verses into halves, each of the hemistiche either spoken by a different character (e. g. 1, 33, VII, 4.) or interceptd by a rejoinder in prose (as in III, 6, 20, 40), one of the stanzas (IV, 25) having between its hemitiches a rejoinder in prose as well

## 10. The Ornamentf (Alánkaras)

Excepting Upama, other Alankaras play a very little part in Bhvabhūti's dramas, and as Mme. Schoupak remarks, it is a school of Rasa, rather than that

of the Ala.nkaras, that we find in Bhavabhūti. The intensity of the Rasa and the Art have been comflunicated to the reader.

A number of rhetoritians have cited Bhvabhūti's verses in their works for some kind of Rasa or an accessory of Rasa, which is termed by the learned Madame as Phychological nuance of the Rasa e. g.

1. The verse 'सार्धि सुतनु" etc. (I, 26) has been cited as an example of देशीभान—circumstances of place as determining factor of the Rasa, by Daśarūpaka.

2. The verse "किमपि किमपि मन्दं" (1, 27) has been cited as संभोग-शङ्कार-रस Erotic Sentiment by

Daśarūpaka.

3. The verse इयं गेहे लहमी etc. (1, 38) has been cited as an example of गएड (See 52-53) by Daśarūpaka and as अभिमानिकी शीति Affection based on high esttem, be Sarasvan-kantha-bharana

4. The verse इहैतं सुरू तुः ख्यो : etc. is cited by Daśarūpaka as an example of अनुकूत नायक Favourable hero and by Sarasvati-kanthābharana as an example of कामोद्रेक Effect of leve.

5. The verse रे हस्त दिन्निया (II, 10) has been cited by Sarasvati Kanthabharana as an example of जुगुच्सा Sentiment of aversion.

6. The verse "Infinatina nitetc. (II, 27) has been cited by Sähitya Darpana and Sarasvati Kanthabha, as an example of imila CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

7. The verse त्वं जीवितं त्वमिस मे हृद्यं द्वितीयं(III, 5) has been cited by Dasarupaka as an example of Vakkeli—Suspention of speech.

8. The verse "विरोधो विश्रान्त:" etc. (VI, II) has been cited by Dasarupaka as an example of

शक्ति Power which pacifies hostilities.

9. The verse 'दृष्टिस्तृग्गिकत-जगत्त्रय" etc. (VI, 19) has been cited by Sāhitya Darpana as an example of विलास Vivacity (See p. 267.

- 10. The verse "अमृताध्मात-जोमृत" etc. (VI, 21) has been cited by Sāhitya Darpana as an example of बात्सल्य Affection of the parents for their children.
- 11. The verse 'ऋषि जनक-सुतायाः etc. (VI, 26) has been cited by Sarasavati Kanṭābharaṇa as an example of ऋषिपानिको प्रीति Affection founded on resemblance.

The following are the Alankaras noted by us in Uttara .. —

(१) अनुप्रास ( ४, ४ ); (२) उत्प्रेत्ता (३, १३; ३६; ४, ६); (३) उपमा (६, १७, २४); (४) द्रष्टान्त (४, २०); (४) निदर्शना (१, १४; ३, ४७; ४, ११; ६. १४.); (६) परिणाम (४, ४); (७) यथासंख्या (३, २४); (८) यमक (६, ११), (६) रूपक (१, ३८; ४, २६); (१०) समासोक्ति (२, २७); (११) स्मरण (२, २७, ३, ४०); (१२) स्मृति (४, ४); (१३) आत्तेष (३, २६)

Out of these the verse अनियत-रुद्ति-स्मितं etc.
(IV, 4) has been cited for the figure Parinama and
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

the verse पुरा यत्र स्रोत: (२,२७) etc. for Smarana by by Kuvalayānanda. The vere गृहीतो यः पूर्व etc. III, 40 has been quoted as an illustration for the same metre by Sarasvatī-kaṇṭhābharaṇa and the verse त्वं जीवितं त्वमित मे हृद्यं etc. (III, 26) by Alankāra Kaustubha as a figure of Ākṣepa.

His Similes (Upamā).

There are about 30 Upamā-figures in Uttara., and the comparisons are made in a condensed and picture-sque style. A few of them are given below:—

(1) The Jrmbhaka arrows are likened to the summits of the Vindhya mountain dispersed by the final cataclism "जम्भकै "विस्ध्याद्रि कुटैरिव" (V. 14); (2) the comparison of the flood of tears is made with the broken pearls in a most effective and appropriate manner: " वाष्पीघस्त्रदित मुक्तामणिसर: " (I, 29); (3) again, the face covered with tears is compared with the lotus besprinkled with dew: "अवश्यायकिसकस्य पुगडरीकस्य चारताम्" (VI, 29); (4) the innocent look with a stream of milk दुग्धकुल्येव दृष्टि: (III, 23); (5) Lava grippling with the warriors is compared with the lion's cub attacking the elephant अवमदीदिव दप्त-सिंह शाव: (V, 8) (6) Sītā hearing the voice of Rāma with the peacock excited at the noise of the clouds: "स्तन विक्रोर्भयूरीव चिकतोत्किण्ठितं स्थिता (III, 7); (7) or the trembling and perspiring Sītā with Kadamba-twig shaking in rain and wind : "कद्म्बयष्टिः स्फुटकोरकेव, मरुन्नवाम् अः प्रविधृत-सिका", CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

III, 42). (8) Janaka consumed with grief is compared to an old tree devasted with a fire kindled within: "अन्त:-प्रसूप-दहनो जरिन्नव वनस्पति:" (9) Sītā being abandoned by Rama is compared to an offering to the carnivorous animals: "कृञ्याद्भ्यो बिलिमिव निर्मृगाः चिपामि" (I, 49) or a dove being killed by a butcher "सौनिको गृहशकुन्तिकाम्" (I, 45) or, she is likened to a tender sprout torn from the twig, किसिल्यिमिव मुग्धं वन्धनात विश्रल्लम्" (III, 5); (10) The great men are likened to the scared place of pilgrimage: महार्घस्तीर्थानामिव हि सहतां कोप्यतिशयः" (III, 36.)
Comparisons of sentiments

Sometimes the sentiments are put into similes e.g.—(1) The heart-rending sorrow is compared to an ulcer: "मन्युः क्रकच इव" '(IV 3) and the irresistible sorrow to an unchecked torrent : तोयस्येवाप्रतिहतस्यः सैकतं सेतुमोधः (IIII, 36). (2) Allurements are compared to a magnetic drawing a lump of iron. "परिलघुरयस्कान्त-प्रक्तः" (IV, 21). (3) The spontaneous joy at the sight of Lava delights Rāma like a lotus blooming at the rays of the moon: यथेवानन्दं अजित समुपोदे अधितनी । तथेवास्मिन् दृष्टिः (...). (4) Karunā Rasa undergoing a change through different causes is compared to the water varied in appearance of bubbles, whirlpool or waves: "एको रसः करण एव निमित्त-मेदात" (III, 47), Here the semebblity von spheri Collection mized

He Pigithed by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri losophical acumen.

Bhavabhtūi compared to Kālidāsa.

Todar Mall in his Introduction to Mahāvira. says, as regards the Upamā, Bhavabhūti surpasses even Kālidāsa, who is regarded the master-hand of the similes "उपमा कालिदालस्य" as, 'dematerialisation of the images are made to attain their zenith, when the concret is compared with the abstract'. (Mme. Stchoupak quoting Todarmall I. c. in the notes)

EZamples—

- Sitā's hand is compared with a festival personifed:
   'मृतिमानिव महोत्सव: का:'' (I 18)
- 2. Abandahed Sitā is compared with griet incarnate:

  शरीरिग्री विरह व्यथेव बनमेति जानकी। (III, 4)
- 3. Her conduct is likened to the favour incarnate: प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द्र-शीतलः । (III, 14).
- 4. Again, Rama is compared with the supreme favour of Dharma:

प्रकृष्टस्येव धर्मस्य प्रसादो मूर्तिसञ्चरः। (VI 10.)

5. In the following verse 2 fine similes are given, when Lava is compared with either with consummate Art of the Arms or the Law of the warriors:

त्रातुं लोकानिव परिगातः कायवान् अस्त्रवेदः। जात्रो धर्मः श्रित इव ततुं ब्रह्मलोकस्य गुप्त्यै॥ (VI 9)

6. Again Kusa is likened to the heroic sentiment or pride incarnate.

चैटेनिसार्व (VI 19)

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
7. There is another superb simile in which Kuśa
is compared with the essence of the Rāma's body or
the sustance of his thought:

## श्रङ्गाद् श्रङ्गात् सृत इव निज-स्नेहजो देह-सारः। प्रादुर्भूय स्थित इव बहिश्चेतना-धातुरेव ॥

8. Further more, both the boys are likened to a pure jewel or drops of embrosia of the lotus:

"विकसितम् इव पद्मं, बिन्दवो माकरन्दाः । श्रमितनिमिव रतनं रश्मयस्ते मनोज्ञाः ॥" (VI 24)

The Play of the Assonance.

In the assonances—the play in creating an aggreement between two words, Bhavabhūti displays a greater regard for the harmony of words, in which the thought is not at all sacrifed for the sake of alliteation, or homophony.\* Take for example the verse:—

कराडूल-द्विय-गराड-पिराडकषमारिकम्पेन सम्पाति भः

क्रुजत-क्रान्त-कपोत-कुक्कुट-कुलाः कूले कुलायद्रमाः। (२,६) in which the poet has chosen cerebrals 'nd' and 's' to indicate the rubbing movement of the elephant against the trees, and 'k' and 'l' to suggest the chirping of the birds. Similarly in the passage:—

स्थाने-स्थाने मुखर-ककुभो भाक्कृते निर्भरागाम्। (२, १४) the repetition of 'r' and 'k' imitate the roaring of the waterfalls. In the like manner, in the passage:

श्रामञ्जु-वञ्जूल-लतानि च तान्यमृनि (२, २३)

, the group of 'anj' denoted the rustling sound of the reeds, or the prattling of the child as in the stanza:

स्खलद्-ग्रसमञ्जस-मञ्जु-निहपतं ते । (४,४)

<sup>\*</sup>Words pronounced exactly in the same way, but different in significance: e. g. heir, hare.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

ADigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Again, in the passage:

नन्दयति चन्द्र-चन्द्रन-निष्यन्द्र-जडस् तव स्पर्शः । (६, १३)

the group of 'and' gives the similar idea, In another passage make note of the first hemistiche:—

सीतादेव्याः स्वकर-किततैः सञ्जकी-पञ्जवाप्रेर्

श्रमें लोलः किंग्-कलभकः यः पुरा वर्द्धितोऽभूत।

in which the accumulation of 'l' indicating the tenderness and the grace of the young elephant is a striking contrast with the second hemistiche.—

वध्वा खार्धे पयसि विहरन् सोऽयमन्येन दर्पाद् ।

उद्दामेन द्विरदपतिना सन्निपात्याभियुक्तः ॥ (३,६)

repeating r dh and d, are decisively indicative of the violent attack of the big elephant.

His homophony.

The homophony of the poet consists in the repetition of the same root or the same theme. e.g.—

Repetition of the Root:—

- (१) तप्त्वा, पर:-सहस्राः शरदः तपांसि । (१, १५)
- (२) त्रगणित-तनृतापं तप्त्वा नपांसि भगीरथो। (१, २३)
- (३) पृथिव्यां तप्यते तपः। (२, ८)
- (४) यथा वाचां तथा स्त्रीगां साधुत्वे दुर्जनो जनः । (१, ४)
  - (४) यां देव-यजने पुराये पुरायशीलाम् अजीजनः। (१, ४१)
  - (१) शून्यं मन्ये जगद्विरलज्वासम् अन्तर्ज्वसामि। (३, ३८)
  - (७) नियतम् अमितवीर्यं भूम्भते ज्रम्भकास्त्रम् । (४, १३)

Bhavabhūti's homophony is remarkably apparent in the use of the following antethesis:

(१) त्वया जमन्ति पुण्यानि त्वच्य् अपुण्या जनोक्तयः। नाथवन्तस् त्वया लोको त्वम् अनाथा विपत्स्यसे (१,४३)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

(२) ते हिमन्ये दुरातमानः कृतव्तेन महात्मना (१, ४८)

- (३) तस्मिन् अकरुणे पापे वृथा वः करुणा मिय (६, ४२)
- (४) अयि कठोर ! यशः किल ते प्रियं । किमयशः ननु घोरम् अतः परम् (३, २७)
- (४) अन्वेष्टच्यो यद् असि भुवने भूतनाथः शरएयो । माम् अन्विष्यन्न् इह वृषलकं योजनानां शतानि (ह,१३) Homophony at the and of the Word.

This trait of his style is found either (i) in the interior of the verse or (ii) at the end of a Pada where two or three of them are made to rhyme. In the interior of the final assonances, the rhymes are quite rare in verses. However, they are met with in the terminations. -ah, -am, -ani, -am, -ait, -anani, as for example in the verse :

ते हि मन्ये महात्मानः कृतघ्नेन दुरात्मना । मया गृहीतनामानः स्पृशन्त इव पाप्मना ॥ (१, ४८)

Here -nah in the first and third padas rhyme and (Inst. sg.) is made to rhyme with (Inst. sg.)

At the end of the verse the rhyming is illustrated in the verses I, 26; 26; 36; III, 8; IV, 13; V, 4; where the rhyming occurs in the following words:

तपोवनानि = गृहागि; श्रहानि = वर्तनानि; मोहनानि = रसायनानि; कन्दरागि। =तटानि; हृदयम् =फलम्, = प्रियतरम्; प्रभावम् = तुल्य-रूपम् ।

Mme. Stchoupak remarks: "here, the rhymes serve to punctuate the cadence and gain expressivity in the stanzas only and this implies some sort of enumeration

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

or persistence bracketted by the uniformity of the final words"\*

In the interior of a verse, the poet finds it convenient to break the monotony of these repetitions by some grammitic artifice by making the homophone terminations of different catagories rhyme with each other, as for example in the following verse:—

तीर्योदकं व विह्थ नान्यतः शुद्धिम् बहुतः । (१, १३)

Here अन्यतः (adverbial) ia made to thyme with अहतः (duel). Similarly, in the stanza— यानि भियानह वरश विरमध्यशत्त्वप् ।

Here, the am (neuter) in sai and Assassand (aorist) are made to rhyme. Again, the terminations of the same value are also made to rhyme, but they are affixed to another them? e. g.:—

- (१) उत्तरं रामवरितं तत्म गातं प्रयाद्यते । १,२)
- (२) लोकिकानां हि पाधूनां प्रये वागनुवादति (१, १०)
- (३) ऋ गीणां उप- गयसां यमुनानोस्वासिनाम् । (१, ४०)

Such is the beautiful style of Bhvabhūti in Uttara-Rāma-Carita.

The Editor is grateful to the eminent edition of Messrs. Kale, Kane and Mme. Stch apak for the borrowings of their notes and criticism for the benefit of Indian Students.

\*C. Stchoupak P. Introduction P. XLVI.

मुद्रक —देवीप्रसाद शुक्त, शुक्ता-राजपूत प्रेस, हरगताल रोड, लाहौर प्रकाशक — अ६-०११११(त्रव्यू)बाण्ड्लाइ।ब्रेडीत देव।। ब्रोल. ए० बी० कालेज श्रीनगर, काश्मीर

#### DRAMATIS PERSONÆ.

Rāma - King of Ayodhyā, son of Dasaratha and Kauśalyā.

\*Sītā — his wife, daughter of Janaka and the Earth.

Astāvakra - an ascetic.

Laksamana — step-brother of Rāma. Chamberlain - (Kañcukin) of Rama.

\*Durmukha - a personal servant of Rāma.

Śambūka — Śūdra ascetic, killed by Rāma, who became a Divine Being.

Janaka - King of Videha, father of Sītā.

Kuśa and Lava - twins of Rāma and Sītā, brought up by Valmiki.

Candraketu - son of Laksamana.

Sumantra - charioteer (Sata) of Candraketu.

Grsti -- Chamberlain of Kausalva.

Välmīki — author of Rāmāyana, god father of Kuśa and Lava.

Soldiers of the army of Candraketu. \*Kauśalyā - mother of Rāma.

Arundhatī - wife of Vasistha, preceptor of Rāma.

Vāsantī — Forest-diety of Pañcavatī. Tamasā — River-diety named as such. \*The female Door-Keeper (Pratihari) Young hermit boys of the Valmiki.

## Dramatis Personæ appearing only in the Interludes.

The Director of the Drama (Sūtradhāra)

An Actor — (Natā)

Atreyī — a disciple of Vālmīki.

Murala - River-diety named as such.

Dandayana and "Saudhataki - disciples of Valmiki. Vidyadhara and \*Vidyadhari-a couple of Aerial Beings.

#### Dramatis Personæ of the Garbhanka.

Sūtradhāra.

An actress playing the rôle of Sītā.

The Earth | — Godesses.

The Ganga CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

The dramatis personæ marked with asterisk speak Prakit.

# उत्तर-राम-चारतम्

## प्रथमो ऽङ्गः

इदं कविभ्यः पूवभ्यो नमो-वाकं प्रशास्महे । विन्देम देवतां वाचम् अमृताम् आत्मनः कलाम् ॥ १॥ (नान्य अन्ते)

Notes, Grammatical Notes and Samasas etc.

1. उत्तर-राम-चरितम् — रामस्य चरितं राम-चरितम् (षष्ठी-तत्पुरुष: ) उत्तरं राम-चरितम् अधिकृत्य कृतं नाटकम् इति (कर्मधार-य-समास: )। अथवा उत्तरं रामस्य चरितम् अस्मिन् इति (बहुबीहि:)— The drama pertaining to the last exploits of Rāma.

- 2. नमो-चाकम्-(१) नम इति उक्तवा नमो-वाकम् ( कर्मधारय: )
- (२) वचनं इति वाकः, नमः शब्दस्य वाकः उच्चार्यां यस्मिन् तत्
- (३) नमोवाक: अस्मिन् इति नमोवाक् + अच् ।

This is a Vedic construction used as term of salutation in Taittirīya Samhitā, (II. 6.9.) addressed to the gods. Here it is used as an Adverb to 'praśāsmahe.' Ordinarily, it is a gerund from \( \sqrt{vac}\)—' to say with—am (namula). In the second etymology 'vāka' is from \( \sqrt{vac}\)+a (gha\( \text{i} \)). In the third etymology, it means: 'containing the utterance of namas.'

3. प्रशास्महे—'इच्छामः' इति केचित्। प्रशंसनम् तु निर्देशः (वीर-राघवः)। प्रायेण ब्राङ् पूर्व इति 'नमो-वाकं प्रशास्महे' इति भवभूति-प्रयोगोपपत्तिर् इत्यात्रेयः (माधवः)। प्रशास्महे—कुम्मैं इत्यर्थः (नागेशः)

This word has embarrassed many commentators who take Ipra + śās as of prof. Śāsya was sasticial potierchāmah'' 'we

# The Last Adventure of Rama First Act

We offer this homage of ours to the ancient poets, so that we may acquire the immortal portion of the Supreme Being, which is the goddess of Speech.

(After the inaugural benediction)

wish.' They attribute this use of word as Bhavabhūti's poetic license. But Bhavabhūti knew the right significance of this word, says Madame Nadine Stchoupak, and has used the word with perfect liberty. The use of the word can probably be associated with a noun from the same word Praśāstṛ—'subsidiary priest', whose rôle, the poet seems to have assumed himself, as contrary to the ancient poets, such as Vālmīki, the author of Rāmāyaṇa.

Grammatically, \sistem sistem (2nd conjugation - Adādi) is the parasmaipada root. But when preceded by the prefix \(\bar{a} - (e.g. \) \(\bar{a} \sistem \bar{a} \), it becomes \(Atmanepada\). So, in accordance with the rules of Pānini, the construction was intended as - 'prasāsmah.' But Mādhava attributes this to the Grammarian Atri, who does not follow the rules of Pānini quite rigidly. Nāgesa believes that the prefix 'pra' is responsible for the change of meaning as well. So, according to him 'prasāsmahe' does not mean 'we wish' but 'we pay or do homage.'

Śloka 1. Metre: - anuṣṭubh. (For definition see page 10)
4. नान्दी - नन्दिन देवता ऋस्याम् इति नान्दी । 'नान्दी विष्नोपशान्तये' पठ्यते ।

श्राशीर्-वचन-संयुक्ता, नित्यं यस्मात् प्रयुज्यते । देव-द्विज-नृपादीनां तस्मान् नान्दीति संज्ञिता ॥ ( नाट्य. ५.१५ )

The above definition of Nandi is given by Bharata:—
construction of poins diversity stransic joint entire celebrate.

(Notes Continued)

सूत्र-धारः 1 — त्रालम् त्राति-विस्तरेगा । त्राद्य खलु भगवतः काल-प्रिय-नाथस्य<sup>2</sup> यात्रायाम् त्र्यायीमश्रान् विज्ञापयामि—एवम् अत्र-भवन्तो विदांकुर्वन्तु । श्रम्ति खलु तत्रभवान् काश्यपः श्रीकरठ-पद-लाञ्छनः पद्-वाक्य-प्रमाण्यको <sup>5</sup> भवभूतिर् नाम जातुकर्गा-पुत्रः।

'Nandi' is a kind of inaugural benediction sung before the commencement of a drama. But the verse "idam kavibhyah" etc. does not satisfy the definition of the Nāndī, for it is merely an expression of the wish of the poet. Ray observes that most probably the 'pūrva-ranga' ceremonies had been performed and the Nandi verse recited outside the stage. Or, sometimes, the ways of Bhavabhūti are unorthodox and licentious, and it is quite possible that this very verse was meant by him to pass as Nandi. The procedure then would be, that Sūtradhāra should enter the stage and recite the verse "idam kavibhyah" etc. and thereafter commences the Prelude.

## 1. सूत्रधार:-सूत्रं धारयति इति सत्रधार: । सूत्र + ध + त्रण ।

'One who holds the chord' or an 'architect.' Most probably he was an architect of the theatre (Théatre Indien, P. 372). Keith suggests that, he pulled the ficelles (stage-tricks) of the small actors (puppets), whenever occasion arose. So, he was called Sütradhära. (Skt. Drama, P. 52.)

## 2. काल-प्रिय-नाथस्य-काल-प्रिया पार्वती तस्याः नाथ: स्वामी तस्य ।

'Kālapriya' is the epithet of Siva, which is attested in all the three dramas of Bhavabhūti. Its meaning would be:

(a) 'the husband of Kālapriyā or Ambikā'; Ambikā

is another name of Pārvatī.

(b) or 'the Lord of Kalapriya' the latter indicating a sanctuary of the Botl Saiva Arat Spashi Collection Intr. P. 37a.)

Rājasekhara in his Kāvyamīmāmsā says, that Kālapriya is a city to the north of which is Gādhīpura Director—No more of lengthy talks. To-day on the occasion of this festival of venerable Kālapriyanātha, I have the honour to inform you;—let your honour be acquainted with the fact, that there exists a certain descendant of Kaśyapa, characterised by the title 'Śrī-Kantha, well-versed in the knowledge of words and phrases, Bhavabhūti by name—the son of Jātukarnī.

(Kanoj). So, this could be Ujjayinī—the place of Mahākāla's shrine. (4) Kane quotes a commentator, according to which the shrine of 'Kālapriyanātha' is to be found in Padma-Nagara in the Vidarbha Province. There in the 'yātrā' festival this drama was acted in front of 'Kālapriyanātha' for the first time. (Cf. Kane, P. 3. n.)

- 3. विदाङ्क्वंन्तु-निदाम् + कृ + तु ( लोट् ) विदांकुर्वन्यतरस्याम् pariphrastic formation indicated by Pānini.
- 4. श्री-कएठ-पद-छाञ्छनः श्रीकण्ठ इति पदं लाञ्छनं यस्य स तथोक्तः (बहुव्रीहि:)

Characterised by a title 'Srī-kantha.'

Śrī-Kantha is the name of Śiva-So, 'one who is devoted to the feet of Śiva.' (Ganaśyāma's Commentary.)

Some commentators say that the word Bhavabhūti was itself a title, and the real name of the dramatist was Śrī-Kaṇṭha. Others say vice versa.

5. पद-वाक्य-प्रमाण्जः-पदम्-व्याकरणं, वाक्यम्-तर्कः, प्रमाणम्-मीमांसा तुर्ज् जानाति यः स तथोक्तः।

Well-versed in the knowledge of Grammar, Logic and Mīmāṃsā, exegesis (Science of Interpretation).

पदस्य वाक्यस्य च प्रमागां याथातथ्यं जानाति यः सः
'one who has the exact knowledge of the words and phrases'. The commentator Vīrarāghava glosses ट्याकरण-न्याय-मीमांसा- परिज्ञातः This sense, says Madame Stchoupak, at least for the two first terms, does not seem to be attested our least of the two first terms.

नानि

यं ब्रह्मासम् इयं देवी वाग् वश्येवानुवर्तते । उत्तरं राम-चरितं तत् प्रणीतं प्रयोदयते ॥ २ ॥

एषो ऽस्मि कार्य-वशाद् आयोध्यकस् तदानीं-तनश्च संवृत्तः । (समन्ताद् अवलोक्य) भो भो यदि तावद् अत्रभवतः पौलस्त्य-२ कुल-धूमकेतोर् महाराज-रामस्यायम् अभिषेक-समयो रात्रिंदिवम् असंहतानन्द-नान्दीकस् , तत् किम् इदानीं विश्रान्त-चारगानि चत्वर-स्थानानि ?

(प्रविश्य)

नटः — भाव, प्रेषिता हि स्व-गृहान् महाराजेन लङ्का-समर-सुद्धदो महात्मानः प्लबङ्गम-राज्ञसाः सभाजनोपस्थायिनश् च नाना-दिग्-श्रन्तागता ब्रह्मर्षयो राज्ञर्षयश् च यत्-समाराधनायैतावतो दिबसान् उत्सव श्रासीत् ।

सूत्र-धारः — त्रा ! श्रस्त्य् एतन् निमित्तम् ? नटः — ब्यन्यच् च ।

विसष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता राघव-मातरः। अरुन्धर्ती पुरस्कृत्य<sup>ा</sup> यज्ञे जामातुर् आश्रमम् ॥ ३॥ सूत्र-धारः—वैदेशिको<sup>8</sup>ऽस्मीति पृच्छामि।कः पुनर् असौ जामाता।

Compare { वाग् वस्येवानुवर्तते (अत्तर-राम-चिरत म्) परय वाचः कवेर् वाक्यं सा च रामाश्रया कथा (महावीर॰)

- 1. श्रायोध्यक:-श्रयोध्यायां भव:-श्रायोध्यक: । श्रयोध्या + ठम्
- 2. पौछस्त्य:-पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यं पुमान् ।
- 3. रात्रिन्दिवम् --रात्रिः च दिवं च इति ( द्वन्द्व-समासः )।
- 4. श्रसंहतानन्द्-नान्दीक:—श्रसंहता श्रानन्द-स्चिका नान्दी वस्मिन् स:।
  - 5. प्रेषिताः—प्र + इष् + रिएच् + कः

Śloka 2—Explanation: There is a pun (ślesa) on the words Vāk' and Brahman' whose

(He is another) Brahman, whom the Goddess of Eloquence, follows like a submissive spouse;—composed by him, the "Last Adventure of Rāma" is

being staged. (2.)

Here, I have, for the purpose of my rôle now, assumed the garb of a man one meets at Ayodhyā. (looking around) Hello! Hello! If it is the coronation time of the great king Rāma—the destructive-fire of the family of Rāvaṇa, where day and night the propitious ceremonies should not be interrupted, then, why are the bards keeping quiet on the public places?

(Enter)

Actor—Dear Sir, it is because the king has sent away to their respective homes, the noble monkeys and demons, his allies in the battle of Lanka, as well as the Brahmana-saints and royal-sages, who had come from different quarters of the universe to offer him their respectful felicitations. It is for their entertainment, that the festivity lasted for so many days.

Director - Ah, that must be the reason.

Actor - And another too -

Escorted by Vasistha, the queen-mothers of Rāma, with Arundhatī at their head, have gone to attend a sacrifice to the hermitage of their son-in-law. (3).

Director-I am a stranger; may I ask, who that

son-in-law is?

wife Vāk (Sarasvatī) is subservient to him. But Vāk (the Muse) is under the control of *Brahman i. e.*, the Brāhmaṇa poet Bhavabhūti.

6. सवङ्गम-राच्चसाः— प्रवेन गच्छिन्तिइति—( प्रव + गम् + खच्) प्रवङ्गः, अथवा प्रवङ्गमः—प्रवङ्गमाश् च राच्चसाश् च इति प्लवङ्गम-राच्चसाः (द्वन्द्वः)।

7. पुरस्कृत्य—पुरस् + कृ + ल्यप् instead of करवा)

8. बैदेशिक:-विदेशे भव: इति वैदेशिक: विदेश + ठम् (वृद्धि:)

'Vaideśika' also means a "traveller" (Cf. Anargharā-ghava. I, 3, 4. "gloss of Kuchi-pati")

नटः—कन्यां दशरथो राजा शान्तां नाम व्यजीजनत् । श्रपत्य-कृतिकां राज्ञे रोमपादाय तां ददौ ॥ ४॥

विभएडक-सुतस् ताम् ऋष्य-शृङ्ग उपयेमे । तेन च साम्प्रतं द्वादश<sup>3</sup>-वार्षिकं सन्नम् आरब्धम् । तद्-अनुरोधात् कठोर-गर्भाम् अपि जानकीं विमुच्य गुरु-जनस् तत्र गतः ।

सूत्रधार:—तत् किम् अनेन ? एहि, राज-द्वारम् एव स्व-जाति-समयेनोपतिष्ठावः।

नटः—तेन हि निरूपयतु राज्ञः सुपरिशुद्धाम् उपस्थान-स्तोत्र-पद्धितं भावः।

सूत्र-धारः — मारिष ,

सर्वथा व्यवहर्तव्यं कुतो ह्य अवचनीयता।
यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः ॥ ४॥
नटः—अति-दुर्जन इति वक्तव्यम्।
देव्याम् अपि हि वैदेह्यां सापवादो यतो जनः।
रक्तो-गृह-स्थितिर् मूळम् अग्नि-गृद्धौ त्व् अनिश्चयः॥ ६॥

<sup>1. &#</sup>x27;vyajījanat' reduplicated aorist. 3rd Person Singluar from Jjan 'to give birth.'

<sup>2.</sup> अपत्य-कृतिकाम्—(१) अपत्यं एव कृतिका ताम् अपत्य-कृतिकाम् (कर्मधारय: ) (२) अपत्यस्य कृतिर् प्रहणं यस्याः सा ताम् (बहु- नीहि: ) 'kṛtaka' (m) : 'an adopted child'.

<sup>3.</sup> द्वादश—द्वी च दश च द्वादश ( द्वन्द्व: )

<sup>4.</sup> Sattra (or Satra) - Sacrifice of Soma, lasting at least for 12 days. This is other than an ordinary 'yajña.'

<sup>5.</sup> The treaties on dramaturgy specify different modes of address, which must be used by different characters. The actor who converses with the Director of the drama calls him 'bhāva' while the latter calls the actor as CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Actor—The king Dasaratha begot a daughter named Śāntā; he gave her away, as an adoptive child, to king Romapāda. (4)

The son of Vibhandaka, Rsyaśrnga married her. He has just started a ritual session lasting for twelve years. At his pressing invitation, the elders have all gone away, leaving Sītā behind, even in her advanced state of pregnancy.

Director—What does that matter to us? Come, let us, according to our family practice, go to the royal

palace.

Actor—Let your honour think out, for the sake of the king, some chaste and respectful panegyric.

Director-My friend,

One should always do one's best, for, how can one escape censure? People are critical of the purity of phrases as of that of a woman. (5)

Actor - You should have said "mordantly critical."

For, even with respect to Sītā, people indulge in slander; her stay in the house of Rābsasa is the only cause of it. They have no faith even in her fire-ordeal.6

'mārīṣa or mārṣa' (cf. Daśarūpaka II. 64).

Śloka 5.—The sense is that one cannot escape

criticism of one's rivals.

This śloka is often interpretted as allusion to the literary boredom of the poet. The poet here, hurls a fling at a critic of his drama. Not only here, but also in Mālatīmādhava too, he says:—

### ये नाम केचिद् इह न: प्रथयन्त्य श्रवज्ञाम् ।

जानान्ते ते किम् अपि तान् प्रति नैष यत्न:॥

"Those who witness some disdain, have undoubtedly to know something. This is not for them that our labours are directed."

6. vāk: literary composition or poetry.

7. रत्तो-गृह-पश्चितिऽaya प्रजासाः अप्रहे क्रीयतिक् यस्य स तथोक्तः

सूत्र-धारः — यदि पुनर् इयं किं-वदन्ती महाराजं प्रति स्यन्देत ततः कष्टं स्यात्।

नटः — सर्वथर् षयो देवताश् च श्रेयो विधास्यन्ति । (परि-कम्य ) भो भो केदानीं महाराजः । (आकर्ण्य) एवं जनाः कथयन्ति—

> स्नेहात् सभाजयितुम् पत्य दिनान्य् श्रम् नि नीत्वोत्सवेन जनको ऽद्य गतो विदेहान्। देव्यास् ततो विमनसः परिसान्त्वनाय धर्मासनाद् विशति वासगृहं नरेन्द्रः॥ ७॥

> > (इति निष्कान्तौ )

#### प्रस्तावना<sup>1</sup>।

Sloka 1-6. Metre: Anustubh. Pāda of 16 syllables, pause in the middle. The quantity is only fixed as such: the 5th letter is short (lagluu), 6th always long (guru), the 7th letter is long and short in alternate Pādas.

|   | First Pāda |   |   |   |   |   |   |   | Second Pāda<br>  1 2 3 4 5 6 7 8 |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2          | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1                                | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 2 | 2          | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5                                | S | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |
| 1 | 1          | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 1                                | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |  |

Śloka 7-In accordance with the rules of Nāṭyaśāstra-(Bharata, xx, 32) one of the characters of the prologue announces the entry of the hero. This way of bringing the prologue to action, is called 'Prayogātiśaya.'

Metre: - Vasantatilakā. Pāda of 14 syllables, pause after the 8th.

Director-If these rumours were to travel to the

king, it would be a disaster.

Actor—The sages and the gods will turn everything well, (Walking about) Hello, hello, tell me, where is the great king now? (Listening) This is what the people say:—

Full of affection, Janaka had come to offer his felicitations; after having passed these days in festivity, he has returned, today, to the countries of Videha. In order to alleviate the sorrow of his Queen, who is sad on that account, the king, therefore, is leaving the Court of Justice and entering his apartments. (7)

(Exeunt ambo)

#### THE END OF THE PROLOGUE.

उक्ता वसन्त-तिलका त-भ-जा-जगौ गः तगया, भगया जगया जगया गु० गु० ऽऽ। ऽ।। ।ऽ।।ऽ। ऽ

Prastāvanā—prologue. This is also called 'āmukha.'

नटी विद्षको वापि पारिपार्श्वक एव वा।
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते।।
चित्रेर् वाक्यैः स्वकायोत्थैः प्रस्तुताच्तेपिभिर्मिथः।
आमुखं तत् तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा॥

Where 'Națī, Vidūṣaka' or the other actors hold conversation with 'Sūtradhāra—the Director of the drama, and where that conversation is suggestive of the plot of the drama, that is called 'prastāvanā' or 'āmukha.'

(तत: पविशत्य उपविष्टो राम: सीता च ।)

रामः — देवि वैदेहि, समाश्वसिहि ! ते हि गुरवो न शक्नुवन्ति विहातुम् अस्मान् ।

िकं त्व अनुष्ठान-नित्यत्वं स्वातन्त्रयम् अपकर्षति । संकटा ह्य आहिताशीनां प्रत्यवायेर् गृहस्थता ॥ ८॥ स्रीता — जाणामि अज्ञ-उत्त जाणामि। किंदु संदाव-आरिणो बन्ध-जण-विष्यश्रोत्रा होन्ति ।

ि जानामि आर्थ-पुत्र, जानामि । किं तु संताप-कारिणो बन्धु-

जन-विप्रयोगा भवन्ति

रामः -- एवम् एतत् । एते हि हृदय-मर्म-च्छिदः संसार-भावा येभ्यो बीभत्समानाः गं संत्यज्य सर्वान् कामान् श्ररण्ये विश्राम्यन्ति मनीषिगाः।

(प्रविश्य)

कञ्चुकी 2 — रामभद्र ... (इत्य् अर्घोक्ते साशङ्कम्) महाराज...

रामः — (स-स्मितम्) त्रार्य, ननु रामभद्र इत्य् एव मां प्रत्यु-पचारः शोभते तात-परिजनस्य । तद् यथाभ्यस्तम् त्र्यभिधीयताम् ।

कचुकी --- देव, ऋष्यशृङ्गाश्रमाद् अष्टावकः संप्राप्तः।

सीताः — श्रज तदो किं विलम्बी अदि ?

[ आर्य ततः किं विलम्बाते ]

रामः — त्वरितं प्रवेशय । (कन्जुकी निष्कान्त:)

<sup>1. &#</sup>x27;bībhatsamānāh'—Present Participle of desiderative base 'bībhatsate ' from √badh + san + śānac—meaning : 'undergoing a change of mind.'

<sup>2. &#</sup>x27;Kancukin' — Chamberlain, (Lit. one who wears a collante (close-fitting or tight) dress called 'kancuka', CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

(Then enter Rama and Sita).

Rāma—Queen Vaidehī, set your mind at rest. Certainly, our elders cannot abandon us.

But what! The daily urgency of our religious duties deprive us of our liberty; for the family-life of those, who maintain sacrificial fire, is necessarily beset with obstacles. (8)

Sītā-I know, my lord, I know it. But it always hurts one to be separated form one's kinsmen.

Rāma—Quite so, these are the affairs of life, which break the vitals of the heart. It is through horror of these, that the wise renounce all their desires, and seek peace in the forest.

#### (Enter)

Chamberlain—My dear Rāma......(Breaking off in fear, in the middle of the sentence) Your Majesty.....

Rāma—(Smiling) Why no, noble Sir, "Dear Rāma" is an appellation which befits nicely an attendant of my father. You should, therefore, address me, as has been your wont.

Chamberlain-Sire, Astāvakra has arrived from

the hermitage of Rsyasringa.

Sītā-Then why delay, noble sir?

Rāma-Usher him in at once.

(Exit Chamberlain)

## अन्तः-पुर-चरो वृद्धो विप्रो गुग्ग-गग्गान्वितः। सर्व-कार्यार्थ-कुशलः कञ्चुकीत्य् अभिधीयते।।

In accordance with Scenic rules a man of Brāhmana caste, old, learned, without any vice or desire, is to be a 'Kancukin', probably a 'napumsaka' (impotent) and, thus generally golfsake for the sing.

( मविश्य ) अष्टावकः — स्वस्ति वाम्।

रामः — भगवन् अभिवाद्ये । इत आस्यताम् ।

सीता — भत्रवं गामो दे । त्रवि कुसलं स-जामातुत्रस्य गुरू-त्रग्रास्स त्रजाए सन्ताए त्र ?

[भगवन् नम्स् ते। अपि कुशलं स-जामातृकस्य गुरु-जन-

स्यार्यायाः शान्तायाश् च]

1

रामः — निर्विन्नः सोमपीथी भावुको मे भगवान् ऋष्यशृङ्ग आर्या च शान्ता ?

स्रोता — श्रह्मे वा सुमरेदि ? [ अस्मान् वा स्मरित ?]

त्रष्टावकः — ( उपविदय ) अथ किम् । देवि, कुल-गुरुर् भगवान् वसिष्ठस् त्वाम् इदम् आह—

विश्वम्भरा<sup>2</sup> भगवती भवतीम् श्रसूत राजा प्रजापति-सभो जनकः पिता ते। तेषां वधूस् त्वम् श्रसि नन्दिनि पार्थिवानां येषां कुलेषु सविता च गुरुर्<sup>3</sup> वयं च॥ ६॥ तत् किम् श्रन्यद् श्राशास्महे १ केवलं बीर-प्रसवा भूयाः। रामः — श्रनुगृहीताः स्मः।

टौकिकानां हि साधूनाम् त्रर्थं वाग् त्रजुवर्तते । ऋषीणां पुनर् त्राद्यानां वाचम् त्रर्थो ऽनुधावति ॥१०॥

<sup>1.</sup> सोम-पीथिन् सोमस्य पीथः (पानं) ग्रस्य ग्रस्ति इति । सोम-पीतिन् इति वा पाठः । पीत = √पा + क्तः + इन् ( मत्वर्थे )। विश्वं विभर्ति इति विश्वम्भरा । विश्व + भृ + खच् (स्त्री०)

<sup>2. &#</sup>x27;Who bears all '-a Vedic epithet of the Earth (or Fire). Sanskrit lexicons enumerate it in the names of the earth. The word is never used substantively in the Sanskrit texts.

(Enter) Astāvakra—May God bless both of you! Rāma—Venerable sir, I salute you. Please be seated here.

Sītā-Homage, venerable sir, I too bow to you. How do my elders and their son in law do? - and

the noble Santa as well?

Rāma-Does my brother-in-law, the revered Rsyaśringa—the drinker of soma, persecute his sacrifices without obstacle?—as well as the noble Śāntā?

Sītā-Does he think of us?

Astāvakra—(Sitting down) why yes, queen, the venerable Vasistha has sent these words to you:

The Goddess Earth gave birth to you. King Janaka, a peer of Prajāpati, is your father;—and you are, O sweet child, the daughter-in-law of those monarchs of whose house, the Sun is the ancestor and I am the preceptor. (9)

What more shall we wish to you? This only:

"May you give birth to heroes!"

Rāma - We are grateful.

The utterances of the worldly-minded saints follow the course of events, whereas, in the case of ancient sages, it is the events that hasten after their words. (10)

3. Guru is used in double sense here. The Sun is the ancestor of the dynasty of the Rāghavas, and Vasistha is their preceptor. This shows also the pride of the sage Vasistha, who ranks himself with Savitr.

#### 4. वीर-प्रसवा-वीरः प्रसवः यस्याः सा वीर-प्रसवा ।

Sloka 10: Madame Stchoupak translates this passage thus:—
"The parloes of the righteous, who live in this world, accommodate themselves with reality; but it is the reality which follows the parloes of the ancient prophets. CC-0(Prossaya Vrat Shastri Collection.

अप्रावकः — इदं च भगवत्यारुन्धत्या देविभिः शान्तया च भयो भूयः संदिष्टम् । यः कश्चिद् गर्भ-दोहदो । भवत्य् श्रस्याः सो ऽवश्यम् अचिरात् संपादयितव्य इति ।

रामः - क्रियते यद एषा कथयति ।

श्रष्टावकः — ननान्दुः पत्या च देव्याः संदिष्टम् ऋष्यशृङ्गेगा— 'वत्से' कठोर-गर्भेति नानीतासि । वत्सो ऽपि रामभद्रस् त्वद्विनोदार्थम् एव स्थापितः । तत् पुत्र-पूर्णोत्सवाम् त्रायुष्मतीं 2 द्रच्याम इति ।

रामः—( स-इर्ष-छज्ञ:-स्मितम् । ) तथास्तु । भगवता वसिष्टेन न किंचिद् आदिष्टो ऽस्मि ?

अष्टावकः — श्रयताम्।

जामातृ-यज्ञेन वयं निरुद्धास् त्वं बाल एवासि नवं च राज्यम्। युक्तः प्रजानाम् अनुरञ्जने स्यात् तस्माद् यशो यत् परमं धनं वः ॥११॥

गर्भ-दोहदः—(दौहदो वा) दोहं आकर्ष ददाति इति दोहदः गर्भस्य दोहदाः श्रथवा गर्भ-जनितः दोहदः इति गर्भ-दोहदाः। दोहदं वा।

It is used in both masculine and neutral genders. 'A desire of the pregnant woman. It was supposed that, the fulfilment of the desire of the pregnant woman influenced upon the character and future of the child which was going to be born. (Compare Yājñ. III 79.)

दोहदस्यः प्रदानेन गर्भो दोषम् अवाष्नुयात्।

The etymology of the word is not quite clear. The commentator explains it as 'dvi-hrdaya' (which has two hearts). (Vijnaneśvara on Yaja. 1. c. Mallrnatha on Ragh III. 1.) perhaps the second heart is of the child,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Astāvakra—Moreover, the venerable Arundhatī, the Queen-mother and Sāntā have recommended repeatedly. "Whatever longing the queen might have during her pregnancy, it must be granted without delay."

Rāma-It will be done, whatever she says.

Astāvakra - And the husband of the Queen's sister-

in-law has sent a word to her thus :-

"My child, it is on account of your advanced pregnancy that you are not called here, and dear Rāma has also been left behind to keep you a pleasant company. So we shall see you enjoying a long life with your lap full of your child.

Rāma — (Smiles bashfully with joy) — Has not revered Vasiṣṭha sent any order for me?

Astāvakra-Listen,

"We are engaged in the sacrifice of our son-inlaw. You are still young and new is your kingdom. Be assiduous in keeping your subjects content. A glory will follow of it, which, for men like you, will be a supreme wealth." (11)

āyuşmant (m), āyuşmatī (f)—"one who has long life."

This is a benedictive epithet. The treatise on dramaturgy prescribe its use by the elderly people, such as Brāhmanas, sages, drivers (sūta) who address thus, to their disciples or younger people.

Madame Stchoupak adopts the reading 'tat-putra' etc. 'Your lap full of his (Rāma's) children,' which does not suit the context nor the Indian mind.

Śloka 11. Metre: Indravajrā. In this metre the Pāda is of 11 syllables, without any pause (yati)

स्याव् इन्द्र-वज्रा यदि तौ ज-गौ गः तगया तगया जगया गु० गु० ९९-q. Prof:§atya VlatShastrBCollegion. रामः — यथा समादिशति भगवान् मैत्रावरुगिः।
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीम् अपि।
ग्राराधनाय लोकानां मुञ्जतो नास्ति मे व्यथा॥ १२॥
सीताः — ग्रदो जेव्व राह्व-कुल-धुरं-धुरो ग्रज-उत्तो।
अत एव रावव-कुल-धुरं-धर आर्य पुत्रः]

रामः — कः को ऽत्र भोः । विश्वास्यताम् अष्टावकः । अष्टावकः — ( उत्थाय परिक्रम्य च ) अये, कुमार-लच्मग्यः प्राप्तः । ( इति निष्कान्तः )

## ( मविइय )

छदमणः — जयित जयत्य आर्थः ! आर्थः, तेन चित्र-कारेण अस्मद् उपदिष्टम् आर्थस्य चरितम् अस्यां वीथिकायाम् अभिलिखि-तम् । तत् पश्यत्व् आर्थः ।

रामः — जानासि वत्स, दुर्मनायमानां देवीं विनोद्यितुम्। तत् कियन्तम् अविध यावत् ?

लदमणः — यावद् आर्याया हुताशने विशुद्धिः। रामः — शान्तं पापम्। (स-सान्त्व-वचनम्) उत्पत्ति-परिपृतायाः किम् अस्याः पावनान्तरैः! तीर्थोदकं च वहिश् च नान्यतः शुद्धिम् अर्हतः॥ १३॥

Śloka 12. Significant for the character of Rāma, who, after the principles of the Dharmaśāstra, thought it his supreme duty to respect the wishes of his people.

मैत्रावरुणि:—मित्रश् च वरुणश् च मित्रावरुणौ तयोर् अपत्यं पुमान इति मैत्रावरुणिः। "देवता द्वन्द्वे च"

When the names of gods form a 'dvandva' compound, the a of the first member becomes a. So 'maitra' is lengthened 25-0 maitra atya Vrat Shastri Collection.

Rāma-As the venerable son of Mitra and Varuna

commands.

Love, compassion, comforts, what matters?— Jānakī even,— in renouncing them for the pleasure of my people, I shall have no compunctions. (12)

Sītā-That is why my lord is the ring-leader of the house of the Rāghavas.

Rāma—Is there anyone about? Let Aṣṭāvakra be made to repose.

Astāvakra – (Rising up and turning round) —Here comes Prince Laksmana! (Exit)

#### (Enter)

Laksmana - Victory to my noble brother! Sire, that artist, according to our instructions, has painted frescoes of your exploits in that gallery. Let my noble brother be pleased to visit them.

Rāma - Dear brother, you know well how to comfort Sītā in her disconsolation. So, how far has (the story) progressed?

Laksmana—As far as the purification of the queen into the fire.

Rāma—Heaven forbid! (With consoling words)
Pure from the very birth, what other purifications
does she need? Holy places and fire need no purification in other respect. (13)

Allusion. Vasistha sometimes passes as son of Brahmā and sometimes that of Mitra and Varuna. The tradition, however, is that Vasistha lost his body through a curse. His spirit dwindled into the Sun and Varuna (the water-god), through whom he was regenerated into human form.

#### Śloka 13. -

प्रतिवस्तूपमालंकार: —'In this figurative sense the comparison is based on a common quality.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

देवि, देव-यजन-संभवे, प्रसीद । एष ते जीविताविधः प्रवादः ।
कष्टं जनः कुरुधनैर् अनुरक्षनीयस्
तन् नो यद् ऊक्तम् अशिवं न हि तत् समं ते ।
नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा
मुर्धिन स्थितिर् न चरणैर् अवताडनानि ॥ १४ ॥

सीता — होटु अज्ञाउत्त होटु। एहि, पेक्खह्म दाव दे चरि-दम्। (इति बस्थाय परिकामाति)

[ भवत्व आर्यपुत्र भवतु । एहि, प्रेश्वामहे तावत् ते चरितम् ] लदमणः — इदं तद् त्रालेख्यम् ।

स्रीता — ( निर्वण्यं ) के एदे उवरि-ग्यिरन्तर-ट्टिदा उवत्थुवन्दि वित्र अज्जउत्तम् ।

[ क एते ? उपरि-निरन्तर-स्थिता उपस्तुवन्तीवार्यपुत्रम् ] छद्मणः — एतानि तानि सरहस्यानि जूम्भकास्त्राणि यानि भगवतः कृशाश्वात् कौशिकम् ऋषिम् उपसंकान्तानि तेन च ताटका-वधे प्रसादीकृतान्य् आर्थस्य ।

देव-यजन सम्भवे—-देवा इज्यन्ते ऋत्र इति देव-यजनं (यज्ञ-भूमिः) तस्मात् सम्भवः यस्याः तत्सम्बुद्धौ ।

'Sprung from the sacrificial ground.' This is an epithet of Sītā, for she was supposed to have sprung from a furrow made by King Janaka while ploughing the sacrificial ground. Sītā is also the name of furrow made by plough.

Śloka 14 - निद्शंनालंकारः

Nidarśanā gives an illustration. Metre: Vasantatilakā (See p. 11). Compare the same idea in Bhartrhari, Nītiśataka 104.

मालती-कुसुमस्येव द्वे गती स्तो मनस्विनः । मृद्रि वा सर्व-तोकस्य ग्रीर्जवे तर्लास्त्रा ।

My queen, born out of a place of divine sacrifice, forgive us. This calumny will stick to you all your life.

Alas! men of noble birth have to solicit the favour of the people, so, whatever unkind words I spoke unto you, were not at all merited by you. A fragrant flower is naturally to be put on the head and not to be crushed under the feet. (14)

Sītā —Let it be as it is, my lord, come, let us now have a look at your exploits (Rising up she walks about).

Laksmana - Here are those frescoes.

Sita — (Surveying them). What are these? Raised in a compact mass, thay appear to be praising my lord.

Laksmana — These are the mysterious weapons, Jrmbhakas. The venerable Kṛśāśva handed them over to Kauśika, who at the time of Taṭakā's assassination, conferred them, by virtue of favour, upon my noble brother.

Jṛmbhakāstrāni—'the arrows which make yawn' i.e., which plunge the enemy in constant stupor, so that he is overpowered in that condition. Their appearance and retreat depended upon the strictest penance. Cf. the arrow 'Jṛmbhaṇa' which Viśvāmitra discharges at Vasiṣṭha (Rām. 1.56.7). Rāmāyaṇa does not mention the 'Jṛmbhakas' in the list of the magical arms given in the charge of Rāma by Viśvāmitra (Rām., Bāl. Sarge 1.27-28.); but we find also the arrow prasvapna 'which makes sleep' mentioned (Cf. infra v. 15).

Tāṭakā—daughter of Yakṣa, wife of Sunda, begot a son Mārīca who tried to disturb Agastya and with his curse became a demon. His abetter-mother was also changed into man-eating fiend. She was killed by Rāma at the bidding of the standard Collection.

रामः — बन्दस्व देवि, दिव्यास्नागि ।

त्रद्यादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा पर:-सहस्राः शरदः तपांसि । पतान्य अपश्यन् गुरवः पुरागाः स्वान्य एव तेजांसि तपोमयानि १५

सीता - गामो एदागाम। निम प्तेभ्यः ]

रामः — सर्वथेदानीम् त्वत्-प्रसृतिम् उपस्थास्यन्ति ।

सीता — अगुग्गहीद्दि।

[ अनुगृहीतास्मि ] स्टमणः — एष मिथिला-बृत्तान्तः ।

सीता—श्रह्महे,दलन्त-गावग्गी-लुप्पल-सामल-सिगाद्ध-मिसग सोहमागा-मंसलेगा देह-सोहग्गेगा विद्यात्र-तिथमिद-ताद-दीसन्त-सोम्म-सुन्दर-सिरी त्र्रणादर-खंडिद-संकर-सरासणो सिहण्ड-सुद्ध-मुह-मण्डलो अञ्जउत्तो आलिहिदो।

अहो दलन्-नव-नीतोत्पल-इयामल-स्निग्ध-मस्ण-शोभमान-मांसळेन देह-सौभाग्येन विस्मय-स्तिमित-तात-दृश्यमान-सौम्य-सुःदर-श्रीर् अनादर-खण्डित-शंकर-शरासन: शिखण्ड-मुग्ध-सुख-मण्डल आर्यपुत्र आक्रिखित: ]

Śloka 15 - Metre: Indravajrā.

स्याद् इन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः

तगरा तगरा जगरा गु० गु० 551 551 151 5 5

Parah-sahasrāh- 'surpassing thousand' - a Vedic construction found in Av. VIII, 8, 11, such type of compounds are also frequent in Sat. Brā. (Cf. Wackern-11.1., etc.) Ordinarily 'Sahasrāt parāḥ' would give Sahasra-parāh. Busatyp War shash curebtion would yield parah-sahasrah.

Rāma—Bow, my queen, to these divine weapons. The ancient sires, Brahmā and others, having practised, for the sake of preserving the sacred lore, austerities for more than one 1000 years, saw them, as if they were the lustre of their own penance. (15)

Sītā-I pay homage to them-

Rāma-Henceforth, in every circumstance, they will lend help to your progeny.

Sītā-I am very much favoured.

Laksmana-Here is the episode of Mithila.

Sītā - Ah, such a young blooming blue lotus, dark, glossy, plump, how beautiful has he been depicted in all his physical splendour! Stupified with wonder, my father gazes at his charming and exquisite figure. He is breaking disdainfully the bow of Śankara, meanwhile his tuft of hair displays an expression of frankness at his round face.—Here, on this fresco, is painted my lord.

2. विस्मय-स्तिमित इत्यादि (समासः) विस्मयेन स्तिमितः यः तातः तेन दृष्यमाना सौम्या सुन्द्री च श्रीः यस्य स तथोक्तः।

3. अनादर इत्यादि (समासः) — अनादरेण खिएडतं शंक-रस्य शरासनं येन स तथोकः।

4. शिखराड-इत्यादि (समासः)—शिखराडेन मुग्धं मुखमराडलं यस्य स तथोक्तः ८८-०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

<sup>1.</sup> द्छन्-नव—इत्यादि( समासः )—द्तत् यत् नीतोत्पतं तद्वत् श्यामलं किम् च स्निग्धं मसृग्यं तेन शोभमानं अपितु मांसलं यत् तत्।

लहमणः — त्रार्ये, पश्य पश्य !
संबन्धिनो वसिष्ठादीन् एष तातस् तवार्चित ।
गौतमश् च शतानन्दो जनकानां पुरोहितः ॥ १६ ॥
रामः — द्रष्टन्यम् एतत् ।

जनकानां रघूणां च संबन्धः कस्य न प्रियः।
यत्र दाता प्रहीतां च स्वयं कुशिक-नन्दन दः॥ १७॥
सीता—एदे क्खु तकाल-किद-गोदाण-मंगलां चत्तारो भादरो
वित्राह-दिक्खिदा तुद्धे। त्रह्मो जाणामि तस्सि जेव्व पदेशे तस्सि

[ एते खलु तत्काल-कृत-गोदान-मङ्गलाश् वन्वारो आतरो विवाह-दीक्षिता यूयम् । अहो जानामि तस्मिन् एव प्रदेशे तास्मिन् एव काले वर्ते ]

Śloka16-17 - Metre: Anustubh. (See Page 10).

- Śatānanda was the son of Gautama and Ahalyā.
- 2. Janaka—here by transference of epithet is used for the members of the family.
- 3. 'dātā grahītā ca' who gives away the bride and who receives her. Mān. Gr. Sū. (1, 8, 2) also assigns this work to two Brāhmanas who are called 'dātṛ' and 'pratigrahītṛ.' They, while giving away the bride in a marriage ceremony, pronounce mantras.
  - 4. Kuśika-nandana-stands for Viśvāmitra.
- 5. तत्काल-कृत गोदान-मङ्गलाः—(समासः) तत्काले कृतं गोदान-मङ्गलं येषां ते तथोक्ताः । "केशान्तः पुनः गोदानाख्यं कर्म गर्भादारभ्य पोडशे वर्षे कार्यम्" (मिताचरा) मिल्लाथः अत्र कथ-यित, 'गावो लोमानि केशाः दीयन्ते खण्ड्यन्ते ऽस्मिन्निति व्युत्पत्या गोदानं नाम ब्राह्मणादीनां पोडशादिषु वर्षेषु कर्तव्यम् ।"(मनुः 11,6.)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

#### Digitized by Arya Samaj Foundatia 5Chennai and eGangotri

Laksmana - Behold, noble sister, behold!

Here is your father paying homage to his parentsin-law, Vasistha and others. And here is Satānanda, son of Gotama—the priest of the family of Janaka. (16)

Rāma - A sight worth seeing!

To whom is not pleasing the matrimonial alliance of the Janaka-family with Raghu-family, wherein the giver and the receiver (of the bride) is Vasistha himself. (17)

Sītā—O, Here you are, indeed, all the four brothers, the ceremony of Godāna (tonsure) having finished in time, ready for your wedding. Ah, I recognise them: it is at the same place, at the same time, that I find myself again.

'Godana' is the ceremony of cutting the hair (Keśānta, Manu, II, 65.) which marks the end of initiation, (Upanayana-vratasya...avadhih, Gobh. Gr. Sū. III. 1, Comm.) and often precedes the marriage ceremony. The Brāhmana who presides over this ceremony receives one or two cows (Gobh. 1. III. 5. Aśv. Gr. I. 18, 8.). Probably the name of this ceremony has been derived from the offering of the cows: Godana (Lit. gift of cows). In Rāmāyana too the compound 'Godāna-mangala' occurs. (Rām. Bangal Recension I. 73. 22). Ray thinks that the etymology of Mallinatha, mentioned above, is far-fetched, for, a pair of cows was given as priestly remuneration ( daksinā ) in the 'Keśānta' ceremony. Hence owing to its distinctive characteristic 'keśānta' itself became known as 'godāna.' Hence it is far-fetched to take 'gāvah' as 'keśāh.' CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

रामः— समयः स वर्तत इवैष यत्र मां समनन्दयत् सुमुखि गौतमार्षितः । त्रयम् उद्गृहीत-कमनीय-कङ्कणस्<sup>1</sup> तव मूर्तिमान् इव महोत्सवः करः ॥ १८ ॥

लदमणः-इयम् त्रार्या । इयम् त्रप्य त्रार्या मारहवी । इयम्-त्रापि वधः श्रुतकीर्तिः ।

सीता — बच्छ इत्रांवि त्रवराका ? [इयम् अप्य अपराका?]

लदमणः — ( सलजास्मितम्, अपवार्य । अये ऊर्मिलां पृच्छ-त्य् श्रार्या । भवतु, अन्यतः संचारयामि । ( प्रकाशम् ) आर्थे दृश्यतां दृष्टन्यम् एतत् । अयं च भगवान् भागवः ।

सीता — (ससंभ्रमम् ) कम्पिद्ह्यि । [कम्पिताहिम ]

रामः - ऋषे, नमस्ते।

लदमणः — त्रार्ये, पश्य पश्य । त्रयम् त्रसाव् त्रार्येगा ... (इत्य् अर्घोक्ते )

रामः—( साचेपम् ।) अयि वत्स, बहु-तरं द्रष्टव्यम्, अन्यतो दर्शय।

Śloka 18—Metre:—Manjubhasini. Pada of 13 syllables, pause after 6th syllable.

स-ज-सा ज-गौ च यदि मञ्जुभाषिगाी। सगगा जगगा सगगा जगगा गु० ।।ऽ ।ऽ। ।।ऽ ।ऽ। ऽ

1. उद्गृहीत-कमनीय-कङ्क्रगाः — उद्गृहीतं कमनीयं कङ्क्रगां येन स

Kankana — made of thread or wool which is worn round the wrist for good luck. It is also called 'hastasitra.' This is tied by the bridegroom to the hand of the bride. (cf. Ragh. XVI. 87).

2. Māṇḍavī—the wife of his elder brother Bharata, receives like Sītā the title of 'āryā' from Laksmana.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Rama-

The self-same hour has returned to me, O my bretty, where your hand presented to me by Gautama, and encircled with lovely nuptial bracelet, overwhelmed me with joy, like a great festival incarnate. (18)

Laksmana-Here is my noble sister. Here is the noble Mandavi. And here is the same our young sisterin-law Srutakīrtī.

Sītā - And my dear boy, who is this other lady?

Laksmana - (Aside, with a bashful smile) Oh, she is asking about Urmila. Well, I shall direct her attention elsewhere. (Aloud.) Noble sister, please see this. It is worth seeing. Here is the revered Bhargava.

Sītā-(With a start) I am trembling.

Rama-Sage, I bow to you.

Laksmana - Behold, noble sister, here by my noble brother, he.....(He is interrupted in the middle of his sentence).

Rama-(Reproachfully) - Dear brother, there is much

to be seen yet. Show something else.

3. Śrutakīrtī - the wife of younger brother Satrughna, is called vadhū - 'young bride.' Out of modesty Laksamana does not want to speak out the name of his wife Urmilā.

4. ऋपवार्यं — ऋप+ वृ + ग्रिच् ल्यप् । ''तत् भवेद् ऋपवारितम्

रहस्यन्तु यद्न्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते।"

'Technically it is a stage direction when an actor turns his back on the others, and speaks out something which is not intended for them' (Ray), taking, as if he is speaking within himself.

 Bhārgava - Paraśurāma, defeated by Rāmcandra. Rāma forbids Laksmana to speak of his victory over a

venerable cc-0. Prof. Satva Weat Shape कि शिष्ट्यांत् तथा इति । 6, ससम्भ्रमम् — सम्भ्रमण सहिष्य्वि ।

सीता — ( सम्नेह-बहु-मानं निर्वर्ण्यं ) सुट्टू सोहिस श्रज्जडत्त, एदिगा विग्रश्च-माहम्मेगा।

[ सुष्ठु शोभसे आर्यपुत्र, अनेन विनय-माहात्म्येन ]

लच्मणः — एते वयम् श्रयोध्यां प्राप्ताः ।

रामः — ( सासम् ) स्मरामि हन्त स्मरामि । जीवत्सु तात-पादेषु निवे दार-परिश्रहे । मातृभिश् चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः॥ १६॥

इद्म् अपि तदा जानकी।

प्रतनु-विरहै: प्रान्तोन्-मीलन्-मनोहर-कुन्तहरे <sup>2</sup> दशन-मुकुलैर् अनुश्वालोकं शिशुर् द्धती मुखम्। लिलत्-लिलतैर् व्योत्स्ना-प्रायैर् अकृत्रिम-विभ्रमैर् अकृत मधुरैर् श्रम्बानां में कुत्रहलम् श्रङ्गकै:॥ २०॥ लहमगाः — एषा मन्थरा ।

रामः — ( सत्वरम् अन्यतो दर्शयन् ) देवि वैदेहि,

इंगुदी-पादपः सो ऽयम् शृङ्गचेर-पुरे पुरा। निषाद-पतिनाः यत्र स्निग्धेनासीत् समागमः॥ २१

Śloka 20 — Metre: Harinī, Pāda of 17 syllables, pause 6th and 10 syllables.

न-स-म-र-स-ला गः पड्वेदेर् ह्येर् हरिग्गी मता नगगा सगगा मगगा रगगा सगगा ल० ग० ।।। ।।ऽ ऽऽऽ ऽ।ऽ ।।। । ऽ

- 1. तात-पादेषु तातरच पादारच तात-पादाः ( कर्मधारयः ) Pāda, when an 'uttara-pada,' indicates respect. Plural of pāda is due to veneration.
- 2. प्रान्तोन्-मीछन्-मनोहर-कुन्तछैः (समासः) प्रान्तयोः उन्मीलन्तः मनोहराः ये कुन्तलाः तैः तथोक्तः ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Sītā (Gazing at him with tenderness and respect) -How this magnanimity of soul, full of modesty suits you well, my lord!

Laksmana - Here we have arrived at Ayodhya.

Rāma (Tearfully) - I remember, alas, I remember, Our respected father was still alive ..... We were just wedded to our wives ...... Gone are those happy days, when our mothers took anxious care of us. (19)

And here is also Janaki at that time-

With her charming locks, fine, set apart, flowing at the extremities,-with buds of her teeth-still a child, she has a face bearing graciously innocent expression......So pretty, so pretty (as if) carved out of the moon's splendour, full of unstudied grace, delicious, her limbs delighted my Queen-mothers. (20)

Laksmana - Quite so.

Rāma (At once pointing at another picture) - Vaidehī,

my queen,

Here is the same Ingudi tree in the town of Sringavera, where, formerly, we made an encounter with that loving Nisāda (chieftain of the hill-tribe). (21)

3. दशन-मुकुलै:—(समासः) दशनाः मुकुलाः इव तैः (कर्मधारयः)

ा. मुग्धालोकम् — (समासः) मुग्धः (मनोहरः) आलोकः (दर्शनं) यस्य तत्।

5. लिलत-लिलतै:— (समासः) लिलतेभ्यो लिलतानि तै:।

6. Akrta-Aorist. Vedic form. The use of this tense

is quite rare in classical Sanskrit.

7. Mantharā—Hunch back maid-servant of Kaikeyī, the middle wife of king Dasaratha. On her biddings Kaikeyi caused the banishment of Rāma. Rāma does not wish to linger on the sad remembrance of the injustice committed by his step-mother.

8. Niṣāda-pati-the king of aboriginal tribe of India,

who was called Broh Satya Vrat Shastri Collection

स्रमणः — (विद्दस्य स्वगतम् ) अये, मध्यमाम्बा-वृत्ता-न्तम् अन्तरितम् आर्थेण । स्रोता—अद्घो एसो जडा-संजमण-वृत्तन्तो । [अहो, एष जटा-संयमन-वृत्तान्तः ]

लक्ष्मणः - पुत्र-संक्रान्त-लक्ष्मोकैर् यत् वृद्धेक्वाकुभिर् धृतम्। धृतं बाल्ये तद् त्रार्येण पुर्यम् त्रार्रायक-व्रतम् ॥२२॥ सीता — एसा पसरणा-पुर्या-सिलला² भन्नवदी भाईरही । [ एषा प्रसन्न-पुण्य-सिलला भगवती भागीरथी ]

रामः — देवि, रघुकुल-देवते, नमस्ते । तुरग-विचय-व्यय्रान् उर्वीभिदः सगराध्वरे कि कपिष्ट-मह-सामर्षात् प्लुष्टान् पुरा प्रपितामहान् । श्रगणित-तन्-तापं तप्त्वा तपांसि भगीरथो भगवति तव स्पृष्टान् श्रद्धिश् चिरात् उदतीतरत् ॥२३॥

Sloka 22—Metre: Anușțubh. (See | Page 10). पुत्र-संक्रान्त-छन्त्मीकै:—पुत्रे संक्रान्ता लन्मी ये: तै: तथोक्ताः

3. Bhagirathi - another name of Ganga.

2. प्रसन्न-पुराय-सिल्ला—प्रसन्नं (विमलं) पुरायं-(पावनं) च सिललं यस्याः सा तथोक्ता ।

Śloka 23 - Metre: Harini. (See Page 28).

4. तुरग-विचय-व्यय्रान्—(समासः) तुरगस्य विचये (श्रन्वेषगो) व्ययाः (व्यापृताः) ये ते तान्।

5. उर्वीभिदः—( समासः ) उर्वी भिन्दन्ति इति उर्वीभिदः तान् ॥

6 Sagarādhvare (Allusion) – This sacrifice was Aśva-medha. The sacrificial horse was captured by Indra and tied near the sage Kapila who was performing penance in the nether world. 60,000 sons of Sagara went in search of the sacrificial horse. They dug up

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

## Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Laksmana - (Smiling, aside) - Ah, my noble brother has skipped over the story of our second mother.

Sītā - Ah, here is the episode, where (my lord) wore

matted hair.

Laksmana - The holy vow of hermit, which the old people of Iksvaku race used to take, after transferring their sovereignty to their sons, (that vow) has been taken by my noble brother in his very child-hood. (22)

Sītā—Here, with her limpid and sacred waters. the venerable Bhagirathi.

Rama-O presiding God-head of the Raghu family,

I bow to you.

His great-grand-fathers, in view of the sacrifice of Sagara, dug open, formerly, the earth in search of the horse, and Kapila consumed them in the flame of his wrath ;-Bhagiratha indifferent to the sufferings of his body, practised penances and delivered them, long after, by the touch of your waters, O venerable one. (23)

the earth and saw the horse tied up near the sage Kapila. They hurled insults on him and were consumed to ashes in the fire of his rage. The place dug by them was called Sagara. Sagara again sent his grand-son Amsuman to find out where his sons were. As he reached the nether world, he was informed by Vainateya of the fate they had met. Only the holy water of the Ganga could take them to heaven. Neither Sagara nor Amsuman nor Dilipa were able to bring down the River Ganga from heaven. Bhagaratha, the son of Dilipa practised severe austerities at Gokarna and brought the river down.

7. Pra-pitāmaha—formed after 'mātāmaha' by transfer of a false improper suffix -āmaha (Renou. 7.8 C.

Wackernagel. II. 1,P. 225).

 श्रगणित-तन् तापम्—( समास: ) श्रगणितः तन्वः तापः यथा स्यात् तथा

9. Uda Fifa Pager-Special Myalishadard Consideren from causal of

सा त्वम् अम्ब स्नुषायाम् अरुन्धतीव सीतायाः शिवानुध्यानपरा भव। सदमगः - त्रयम् असौ भरद्वाजावेदितश् चित्रकृट-यायिनि वर्त्मीन वनस्पतिः कालिन्दी-तटे वटः श्यामो नाम ।

राम: — ( सस्द्रहम् 2 अवलोक्यति )

सीता — सुमरेदि वा एदं पदेसं अज्जवतो ? [स्मरति वा तं प्रदेशं आर्थपुत्र: ?]

रामः - अयि, कथं विस्मर्यते। अलस-लर्लित-मुग्धान्य् ३ अध्व-संजात-खेदाद्⁴ अशिथिल-परिरम्भेर् दत्त-संवाहनानि<sup>5</sup>। परिमृदित-मृणाली-दुर्बलान्य् अङ्गकााने त्वम् उरसि मम कृत्वा यत्र निद्राम् अवाप्ता ॥२४॥

छदमणः — एष विन्ध्याटवी-मुखे विराध-संरोधः। सीता - त्रलं दाव एदिगा। पेक्खामि दाव श्रज्ज उत्त-स-हत्त-धरिद-ताल-वुन्तादवत्त-निवारिदादपं श्रत्तायो दक्खिया।रण्या-व्यवेस।रम्भम् ।

[ अछं तावर् एतेन । प्रेक्षे तावर् आर्यपुत्र-स्व-इस्त-धत-ताक-बुन्तातपत्र-निवारितातपम् आत्मनो दाक्षिणारण्य-प्रवेशारम्भम्

√tr, exceptionally used in classical poetry (Aśvaghosa in Saundrananda I. 144). Bhavabhūti profusely uses such archaic and learned forms. The use of verb tr suggests at the same time that Bhagīratha makes to descend (avatārayati) the holy Gangā, saves (tārayati) his ancesters and makes them go up (ut tārayati) to the heaven. (Nadine Stchoupak Utt. P. 15.); the reading 'udadidharat' has not got such a happy suggestive sense of the word.

Kālindī—another name of the river Yamunā.

Śloka 24 Metre: Mālinī. Pāda of 15 syllables. Pause after 8th syllable.

May you, O my mother, like Arundhatī, be full of benevolent welfare for your daughter-in-law Sītā.

Laksmana—Here on the bank of Kālindī (Yamunā) is the banian tree named Śyāma, the king of the forest, which Bharadvāja indicated to us on the road which leads to the (mountain) Citrakūṭa. (Rāma looks at it with nostalgia).

Sītā—Does my lord remember this landscape?

Rama-Ah, how could I forget it?

Languid, supple and charming, on account of fatigue caused by the journey,— being shampooed by my close clasps,— frail like the filament of crushed lotus—your slender limbs which you laid on my bosom and sank into slumber. (24)

Laksmana — Here is our encounter with Virādha at the entrance of the Vindhya forest.

Sītā — Oh, let it be alone! I will rather see my noble lord protecting me from the heat with a parasol of palm leaf, which he is carrying in his hand, when we were about to penetrate into the southern forest.

न-न-म-य य-युतेयं मालिनी भोगिलोकैः नगगा नगगा मगगा यगगा यगगा ।। ।।। ऽऽऽ ।ऽऽ ।ऽऽ

2. Sasprham - with nostalgia, home-sickness or feeling of intense longing.

3. श्राट्यान - श्राचीन च त्राचीन च त्राचीन च मुग्धानि च त्राचि ( द्वन्द्वः )।

4. अध्व-संजात-खेदात्—अध्वनः संजातः खेदः यः स तस्मात

5. Samvāhana—has several meanings but here: 'gentle message,' 'pressing of limbs to remove fatigue.'

6. परिमृदित-मृगाली-दुर्बलानि—परिमृदिता या मृगाली तद्वत् दुर्वलानि यानि हानि । (कर्मधारय: ) (Notes continued) रामः पतानि तानि गिरि-निर्भरिणी-तटेषु वैखानसाश्रित-तर्रूणि तपोवनानि । येष्य् त्रातिथेय²-परमाः शमिनो अजन्ते नीवार-मुष्टि-पचना गृहिणो गृहाणि॥ २५॥

लदमणः — त्रयम् त्रविरतानोकह-निवह-निरन्तर-स्निग्ध-नीत-परिसरारण्य-परिणाद्ध-गोदावरी-मुखर-कन्दरः क्षततम् त्राभिष्यन्दमान-मेघ-मेदुरित-नीतिमा जनस्थान-मध्यगो गिरिः प्रस्रवणो नाम । रामः — स्मरसि सुतनु, तिस्मन् पर्वते लदमणेन प्रतिविद्दित-सपर्या-सुस्थयोस् तान्य् ग्रहानि । स्मरसि सरस-नीरं तत्र गोदावरीं वा स्मरसि च तद्-उपान्तेष्व् ग्रावयोर् वर्तनानि ॥२६॥

त्रार्यपुत्र-स्वहस्त इत्यादि — समासः) त्रार्यपुत्रस्य स्वहस्तेन भृतं यत् तालवृन्तं तदेव त्रातपत्रं तेन निवारितः त्रातपः यस्य स तम्। Qualifying 'ārambha'

Sloka 25-Metre: Vasantatilakā (for definition see P.11).

 वैखानसाश्रित-तक्ति — विखानसस्य इदं वैखानसम् — वैखा-नसै: श्राश्रिता: तस्व: येषु तानि।

Vaikhānasa—an anchorite (Vānaprastha). Its derivation is uncertain. Bhāgavata in Rāmapañcādhyāya uses the word 'Vikhānasa' meaning 'Brahman'. If it is to be accepted, then it would mean those who have renounced the world for Brahman.'

- 2. त्रातिथेय—त्रातिथिषु साधु इति त्रातिथि + ठ्य् (एय्)।
- 3. शमिन:-शम: एषां अस्ति इति शमिन् , शम् + इनि।
- 4. नीवार-मुप्टि-पचना:- नीवारस्य मुप्टिं पचन्ति ये ते तथोक्ता:।
- 5. श्रविरल इत्यादि । (समासः) श्रनसः शकटस्य श्रकं गति हन्ति इति श्रनोकहः (वृत्तः) — श्रविरलानां श्रनोकहानां निवहेन निरन्तराः स्निग्धाः नीलाः परिसराः त एव श्ररएयाः तेः परिगाद्धा CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Rama — Here are, along the banks of the mountain-rivulets, the penance-groves, the trees of which give shelter to the hermits,—where the anchorites deeming hospitality as their supreme duty, and the householders, cooking handful of rice, dwell in their homes. (25)

Laksmana — Here is — clusters of dense trees, bordering with a uniform deep blue, the forests which surround the Godāvarī, whose rumblings make its caverns resound,— the incessant pouring of the clouds thickening its dark splendour,—standing into the middle

of Janasthana, the mountain Prasravana by name.

Rama — Do you recollect, my pretty, the days in that mountain when the services of Laksmana rendered our lives so sweet? — Do you recollect the Godavari with her exquisite ripples? — Do you recollect our pastimes in its neighbourhood? (26)

या गोदावरी तस्याः मुखराः कन्दराः यस्मिन् स् तथोक्तः ।

6. श्रभिष्यन्द्मान—इत्यादि—(समासः) श्रभिष्यन्द्मानैः मेघैः मेदुरिता नीलिमा यस्य स तथोक्तः।

7. जनस्थान-मध्यगः—(समासः) जनस्थानस्य मध्ये गच्छति

यः सः ।

Sloka 26—Metre: Mālinī (for definition See P. 33). This verse has been cited by Daśarūpaka as an example of 'deśībhāva' 'circumstances of place', as one of the determining factor of rasa (sentiment).

सुतनु—(समासः) सुन्दु (सुन्दरं वा) तनुः (शरीरं) यस्याः सा

तत्सम्बुद्धौ ।

(See also III. 15,) Construction, probably incorrect according to the rules of skt. grammarians, but accepted in the literature (cf. Renou P. 282.)

 प्रतिविद्यित-सपर्या-सुस्थयो:—(समासः) प्रतिविद्यिता या सपर्या तया सुस्थो यो तो तयोः । किम्च — किम् श्रिप किम् श्रिप मन्दं मन्दम् श्रासत्ति-योगाद् श्रिवरिक्ति-कपोलं जल्पतोर् श्रक्रमेण । श्रिथिलपरिरम्भ-ब्यापृतैकैक-दोष्णोर् श्रुविदित-गत-यामा रात्रिर् पव ब्यरंसीत् ।।२०॥

छदमणः-एष पञ्चवट्यां शूर्पण्खा-विवादः । स्रोता-हा अज्ञउत्त, एत्तिअं दे दंसणः।

[ हा आर्यपुत्र, एतावत्ते दर्शनम् ]

रामः — त्र्ययि, विप्रयोग-त्रस्ते, चित्रम् एतत्। स्रोता — जहा तहा होदु । दुज्जगो त्र्यसुहं उप्पादेइ । [ यथा तथा भवतु । दुर्जनो ऽसुखं उत्पादयिति ]

रामः -- हन्त ! वर्तमान इव जनस्थान-वृत्तान्तः प्रतिभाति ।

Śloka 27—Metre: Mālinī (For, definition. See P. 33). This verse has been quoted by Daśarūpaka (IV 63) as an example of "Sambhoga-śrngāra-rasa" — (erotic sentiment).

<sup>1.</sup> Kim api — Bbavabhūti is very fond of using this phrase (cf. II, 19; IV, 6. VI. 11; Mv. 11, 6; Māl. 1. c. etc.). This indefinite 'Kim api' indicates to mean 'one does not know why' as a commentator explains:

<sup>&</sup>quot; यद् वक्तुम् श्रपि न शक्यते" (माल० viii 13)।

<sup>2.</sup> श्रविरिक्त-कपोलम्—(समासः) श्रविरत्तौ कपोत्तौ यथा स्यातां (द्विवचन) तथा (श्रव्ययीभाव:)।

<sup>3.</sup> श्रशिथिल इत्यादि (समासः)न शिथिलः श्रशिथिलः (नज्) श्रशिथिलः परिरम्भः (कर्मधा०) तस्मिन् व्यापृतं (एकं एकम् इति) एकैकं दोः (बाहूः) ययोः तयोः तथोक्तयोः (बहुन्नीहिः)

<sup>4.</sup> श्रविदित-गत-यामा—(समासः) श्रविदिताश्च गताश्च यामाः यस्याः सा तथोक्ता (बहुवीहिः)।

And then.....

I do not know, how slowly and slowly, with a view to our intimate union, when cheek against cheek, we chatted desultorily,—our arms intertwined in a clasp which did not get loose,—unnoticed, the hours glided away and the night itself seemed to pass. (27).

Sītā-Ah, my lord, this is my last sight of you.

Rāma-Oh, you afraid of separation! This is but a picture.

Sītā - What does that matter? A wicked person does cause uneasiness.

Rāma - Alas, these events of Janasthana appear to me as if they were happening to-day.

'vyaraṃsīt' — (Grammatical Note). Aorist, 3rd person singular of  $\sqrt{vi + ram}$ , ordinarily it is  $\bar{a}tmanepada$ , but when preceded by the prefix vi or  $\bar{a}$ , becomes parasmaipada.

" व्याङ् परिभ्यो रमः'' (पा० १. ३. २३)

## Note-अविदित-गत-यामा रात्रिर् एव व्यरंसीत्।

There is a legend prevalent, quite regardless of the chronology, that this stanza had been corrected by Kālidāsa by substituting eva for evam (Bhandarkar's Preface of Māl. P. vi—vii).

Pañcavați — A part of Dandaka forest. The modern Pañcavați near Nasik is disclaimed by many scholars as the authentic place referred to in the

Rāmāyana.

7 शूर्पणुखा - शूर्पा इव नखाः यस्याः सा (बहुन्नीहिः)

Her episode of falling in love with Rāma and then with Laksmana and later on the amputation of her nose by Laksmana as punishment for threatening Sīta's life, is well-knowcc-o. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

लक्मणः — अथेदं रज्ञोभिः कनक-हरिण-च्लुझ-ावधिना ।
तथा वृत्तं पापैर् व्यथयति यथा ज्ञालितम् अपि ।
जनस्थाने श्रुत्ये विकल-करणैर् आर्य-चरितैः
अपि प्रावा रोदित्य् अपि दलति वज्रस्य हदयम्॥ २८॥

सीता (सासम्-आत्मगतम्)—त्र्रायि देव, रहुकुलाग्यन्द, एठवं सम

[अयि देव, रघुकुछानन्द, एवं मम कारणात् क्वान्त आसी:] छद्मणः— (रामं निर्वण्य, साकृतम्)—आर्य, किम् एतत्।

श्रयं ते वाष्पौघस् त्रृटित इव मुक्तामणि-सरो<sup>2</sup> विसर्पन् धाराभिर् लुठित धरणीं जर्जर-कणः<sup>3</sup>। निरुद्धो ऽप्य् श्रावेगः स्फुरद्-श्रधर-नासा-पुटतया<sup>4</sup> परेषाम् उन्नेयो<sup>5</sup> भवति च भराध्मात-हृद्यः॥२६॥

Śloka 28-29—Metre: Śikharinī, Pāda of 17 Syllables pause after the Sixth.

रसैः रुद्रेश् छिन्ना य-म-न-स-भ-ला-गाः शिखरिगाी यगगा मगगा नगगा सगगा भगगा ल० गु० ।ऽऽऽऽऽ ।।। ।।ऽ ऽ।। । ऽ

श्रपि शावा रोदित्य् अपि दलति वञ्रस्य हृद्यम् ।

The last line is well-known for its simplicity and powerful expression of pathetic sentiment (Karunā-rasa). Govardhana makes an allusion of it in his praises for Bhavabhūti in Aryā-saptaśatī. (P. 36).

भवभूतेः सम्बन्धाद् भूथर-भूर् एव भारती भाति । एतत्कृत-कारुएये किम् अन्यथा रोदिति प्रावा ।

1. कनक-हरिण-च्छ्रज्ञ-विधिना—(समासः) कनकस्य हरिणः एव च्छ्रज्ञ तस्य विधिना।

The Rākṣasa Mārīca, under the garb of a golden deer attracted both the Princes out of their hermitage, while Rāvaṇa do the Princes out of their hermitage,

#### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Laksmana—It is here that the wicked Rākṣasas, under the guise of a golden deer committed such acts which pain us even to-day. So poignant is the story of the noble Prince (Rāma) in this desolate Janasthāna that even the rocks would weep and the heart of adamant break. (28)

Sītā—(Tearfully aside) O lord, the joy of the house of Raghu, it is for my sake that you have suffered so.

Laksmana - (Surveying with a significant expression)

# 2. मुका-मणि-सर:—(समासः) मुका एव मण्यः तेषां सर:(हारः)

The simile would be defective in the construction of the text. 'muktā-maṇi-sara iva dharṇāṇ luṭhati' would be the correct Prose-Order.

- जर्जर-कण:—(समासः) जर्जराः कणाः यस्य सः । (बहु०)
- 4. स्फुरद्-अधर-नासा-पुटतया—(समासः) नासायाः पुटं नासा-पुटं (पष्टी तत्पु०) --अधरश्च नासा-पुटं च अधर-नासा-पुटम् (द्वनद्वः) स्फुरद्-अधर-नासा-पुटं यस्य तस्य भावः तया "हेतोस् तृतीया"।
- 5. Unneya—A logical term: here meaning: betrays or lets one know or guess. Pot. pass. participles are used with instrumental or genitive of the agent of the action denoted by the cases

"कृत्यानां कर्तरि वा (पा० २. ३. ७) षष्ठी वा स्यात्।"

रामः—वत्स, तत्कालं प्रिय-जन-विषयोग-जन्मा<sup>1</sup> तीत्रो ऽपि प्रतिकृति-वाञ्खया विसोदः<sup>2</sup>। दुःखाग्निर्मनसि पुनर् विपच्यमानो<sup>3</sup> हन्-मर्म-त्रण इव वेदनां तनोति ॥ 30 ॥

स्रोता—हद्धी, हद्धी ! ऋहं वि ऋदिभूमि गदेन व रणस्या-ऋएग्रा अज्ञाउत्त-सुरग् विश्व अत्तागां पेक्सामि ।

[ हा थिक्,हा धिक्! अहम् अप्य अतिभूमिं गतेन 4 रण-रणकेनार्थ- 5 पुत्र-शून्यम् इवात्मानं पदयामि ]

लदमणः — भवतु । स्रन्यतः चिपामि । (चित्रं विलोक्य मका-शम्) स्रथैतन् मन्वन्तर-पुराणस्य गृध्रराजस्य तत्र-भवतः तात-जटायुषश्<sup>7</sup> चरित्र-विक्रमोदाहरणम् ।

सीता—हा ताद्, निर्व्यूढो व्हे अवच्च-सिगोहो। [हा तात, निर्व्यूढस् ते अपत्य-स्नेहः]

Śloka 30 — Metre: Praharsini. Pāda of 14 syllables, and pause after 3rd syllable.

त्राशाभिर् म-न-ज-र-गाः प्रहर्षगीयम् मगण नगण जगण रगण गु० ऽऽऽ ।।। ।ऽ। ऽ।ऽ ऽ

Here Rāma and Sītā are represented as feeling the pangs of separation. This prepares them for the coming blow. (Ray)

- 1. प्रिय-जन-विप्रयोग-जन्मा—प्रियजनः (सीता) तस्य विप्र-योगः (विरहः) तस्मात् जन्म यस्य सः--( बहुवीहिः )
  - 2. Visodha Past Pass. participle of Jvi + sah + kta
  - 3. विपच्यमानः -वि + पच + शानच् (कर्म कर्तारे)
- 4. Ati-bhūmim gatah (Lit: gone above the earth) here: excessive or reached to its zenith.

## Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Rāma - Dear boy,

Engendered, at the time, when I was separated from my beloved,—endured in the hope of wrecking a vengeance, so poignant as it was,—the fire of grief, in my heart, is blazing up again, and like a wound in the vitals of the heart, it prolongs my suffering. (30)

STEA-Alas, alas, at this cry of extreme anguish I too feel myself separated from my lord.

Laksmana — (Aside) well, I shall divert their attention elsewhere. (Looking at a picture, aloud) Here is the illustration of the heroic exploits of the venerable Jatayus, the king of vultures, as old as the age of Manu (4320000).

Sītā-O father dear, faithful to the end was your love towards your children.

5. Rana-ranaka-'the cry of anguish'

Bāṇa and Daṇdin use it in the meaning of "anguish (utkaṇṭhā) expressed by the wailings" (cf. I 38/39, 51/52). Trikāṇḍaśeṣa—the lexicon gives in the sense of Kāma 'passion'. In this sense it has been used by a comm. of Mālatīmādhava (I. 41) also followed by Strehly and Schmidt, but none of the attested passages seems to justify this interpretation (Stchoupak).

6. मन्बन्तर-पुराण्स्य — मनोर् अन्तरं(मन्बन्तरं) मन्बन्तरेग् पुराण्: यः स तस्य as old as an age of Manu (4320000 years). Ray takes 'Manvantar' as the proper noun and translates ('manvantra-old' i.e., as old as Manvantra himself).

7. The Episode of Jatayus is quite famous in the

Rāmāyana.

8. निद्यूंढ:-निर्+वि+वह्+कः (कर्मणि)।

Past. Pass. Participle from \( \sqrt{vah} \) meaning 'to carry to end, faithful to the end'.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

रामः—हा तात, काश्यप<sup>1</sup>, शकुन्त-राज, क नु खलु पुनस् त्वादृशस्य महतस् तीर्थ-भूतस्य साधोः सम्भवः।

लद्मगः—श्रयम् श्रसौ जनस्थान-पश्चिमश् चित्रकुञ्जवान् नाम दनु-कबन्धाधिष्ठितो दण्डकारण्य-भागः। तद् इद्म् ऋष्य मूक-पर्वते मतङ्गस्या अम-पदम्। तत्र च श्रमगा नाम सिद्धा शबर-तापसी । तद् एतत् पम्पाभिधानं पद्म-सरः।

सीता—एत्थ किल अज्जडत्तेन विच्छिएग्गामरिस-धीरत्तगां पमुककण्ठं रुदिश्रं त्रासी।

[अत्र किलार्यपुत्रेण विच्छिन्नामर्ष-धीरत्वं प्रमुक्त-कण्ठं रुद्धितं आसीत् ]

1. Kāśyapa—(Allusion.) Out of Dakṣa-Prajāpati's 60 daughters Kāśyapa married eight. One of these Tāmrā gave birth to Śukin, who had a daughter Natā by name. Her daughter was Vinatā, who gave birth to two sons Garuḍa and Aruṇa. Jaṭāyus was the son of Aruṇa. Hence he was the descendent of Kāśyapa.

2. द्नु-कबन्धाधिष्ठित: च्हाः नाम यः कबन्धः (निष्कन्धरो राज्यः)तेन अधिष्ठितः यः सः। (Allusion) Danu was a demon without head, with a mouth in his stomach and an eye on the chest. He had arms one Yojana long. He had attacked Indra who hurled his Vajra on him, with the result that his head was sunk within his body and he became a Kabandha. He wished to devour Rāma and Lakṣmaṇa when they entered the Daṇḍaka forest, but each cut off one of his arms. He troubled the sage Sthūlaśiras who cursed him that his arms would be cut by Rāma and Lakṣmaṇa and he would go to heaven.

#### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Rāma — Alas, father Kāsyapa, king of birds, where possibly could be born as great and holy saint as yourself.

Laksmana—Here it is, lying to the west of Janasthāna, a part of Dandaka forest named Citrakuñjavat, haunted by the headless Danu. Here is, on the mountain Rsyamūka, the hermitage of Matanga. Here is the saintly Śabarā female anchorite Śramanā by name. Here is the lotus lake called Pampā.

Sītā-It is here, they say that my lord lost both his fortitude and indignation and burst into sobs.

- 3. The Sage Matanga—Allusion. Bālī after killing the monster Dundubhi threw his carcase on the sage Matanga, who cursed him that he (Bālī) would meet instantaneous death if he came to the mountain Rsyamāka. So, Bālī always avoided that place and Sugrīva sought shelter on this mountain and was safe from Bālī's attack.
- 4. Śabarā Allusion A woman of hill-tribe who became an ascetic. She was the pupil of Matanga. When Rāma and Laksmana came to her hermitage, she worshipped Rāma, as the sages had told her that she would go to heaven, if she would entertain Rāma. Later she threw herself in the fire and went to heaven.
- 5. पम्पाभिधानम् —पम्पा श्रभिधानं (नाम) यस्य तत् तथोक्तम् Pampā is said to be the modern Hampi near Bellary in Southern India.
- 6. विचिद्धन्नामर्ष-धोरत्वम् विच्छिन्नं (द्विवचन) अप्रमर्षः धीरत्वं च यस्मिन् कर्मणि यथा स्यात् तथा। 'having given up restraint and firmness.'

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

रामः—देवि, रमग्रीयम् एतत् सरः ।

पतस्मिन् मद-कल-मिल्लकाच्च-पच्चव्याधृत-स्फुरद्-उरु-द्गड-पुगडरीकाः ।
वाष्पाम्भः-परिपतनोद्गमान्तराले विसागाः ॥ ३१॥

लदमणः-श्रयम् श्रार्वो हनुमान्।

सीता—एसो सो चिर-ग्रिविएगा<sup>3</sup>-जीव-लोख्र-पञ्चुद्धरगा-गुरुश्रोवत्रारी महानुभावो मारुदी ।

[ एप स चिर-निर्विण्ण 3-जीव-लोक-प्रत्युद्धरण-गुरुकोपकारी 4 महानुभावो मारुति: 5

रामः—दिष्ट्या सोऽयं महाबाहुर् ऋञ्जनानन्द-वर्धनः । यस्य वीर्येण कृतिनो वयं च भुवनानि च ॥ ३२ ॥

सीता—वच्छ, एसो सो कुसुमिद्-कद्म्ब-तरु-त्र्डिव्य-वंहिग्गो किंगामहेत्रो गिरी जत्थ त्रगुभाव-सोह्ग्ग-मेत्त-परिसेस-धूसर-सिरी मुच्छन्दो तुए परुद्धिग् त्रवलंबिदो तरुश्चले ब्रज्जडत्तो श्रालिहिदो।

वित्स, एप स कुसुमित-कदम्ब-तरु-ताण्डवित-बर्हिणः किंन्नाम-घेयो गिरिः यत्रानुभाव-सौभाग्य-मात्र परिशेष-धूसर-श्रीर् मूर्च्छुँस् त्वया रुदितेनावछम्बितस् तरु-तल आर्थपुत्र आलिस्तिः ]

Śloka 31 - Metre: Praharsinīya (See P. 40).

1. मद-कल-इत्यादि (समासः) मदेन कलाः ये मिल्लकानाः तेषां पन्नैः व्याधूतानि अतएव स्फुरन्ति उरु-दर्भाणि पुण्डरीकाणि येषु ते तादृशाः (बहुवीहि:)

2. वाष्पाम्भ:-परिपतनोद्गमान्तराले — (समासः) वाष्पाम्भसां यत् परिपतनं तस्य यः उद्गमः तयोः यः त्रन्तरालः यः स तस्मिन् ।

3. निर्विषण:—निर + विद् + क्तः कर्तरि । "निर्विण्णस्योप-संख्यानम्" इत्येन् र्ण्यू निर्ण. Satya Vrat Shastri Collection.

## Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Rāma-Queen, this lake is charming.

There, uttering cries of love, the geese were shaking with their wings, white lotuses with broad and tremulous stalks, but in the intervals of the rising and falling tide of my tears I perceive the tracts of land arrayed with blue lotuses. (31)

Laksmana - Here is the noble Hanamat.

Sītā — Here is the same Māruti, who contributed to great extent to the deliverance of the human beings, long plunged into despair.

Räma—Happily, it is he, of mighty arm, the joy of Añjanā—he by whose valour blessed we are, we and the world. (32)

Sita—Brother dear, that mountain, where the peacocks are dancing giddily on the flowering Kadamba trees—what is the name of it?—where my noble lord is painted, fainting at the foot of a tree, as one having obscure glory, when there remained with him, the only charm of dignity and who is supported by you while crying.

4. चिर-निर्विरण इत्यादि—चिरात निर्विरणस्य जीवलोकस्य प्रत्युद्धरणं एव गुरुकः उपकारो ऽस्य अस्ति इति ।

5. मारुति: - मरुतः श्रपत्य पुमान् मारुतिः।

Śloka 32 - Metre: anustubh. (See P. 10).

6. distyā-'fortunately' (instrument of disti (f.) used as an adverb.

7. ग्रञ्जनानन्द्-वर्द्धनः—(समासः) ग्रञ्जनायाः त्र्यानन्दं वर्ध-

यति यः सः ।

8. कुसुमित-कद्म्ब-तरु-ताग्रडवित-बर्हिग्:—(समासः)कुसु-मितः कद्म्ब-तर्वः तेषु ताग्रडविताः बर्हिग्ः (मयूराः) यस्मिन् सः (बर्डवीहिः)। (Notes continued) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. लक्मण: - सोऽयं शैलः कुकुभ-सुरिभर् माल्यवान् नाम यविश्वन् नील: स्निग्ध: श्रयति शिखरं नूतनल् तोयवाहः। आर्येणास्मिन्.....

विरम विरसातः परं न जमो ऽस्मि राम:-प्रत्यावृत्तः पुनरिव स मे जानकी-विश्रयोगः॥३३॥

लदमणः -- त्रतः परम् त्रार्यस्य तत्रभवतां कपि-राचसागां जासंख्या-न्य उत्तरोत्तराणि कर्माश्चर्याणि । परिश्रान्ता चेयम् आर्था । तिब्रज्ञापयामि विश्रम्यताम् इति ।

स्रोता— उज्जउत्त, एदीगा चित्त-दंसगोग पच्चुपपग्ग-दोहालाए त्रात्थि भए विष्णावम् ।

आर्य-पुत्र, एतेन चित्र-दर्शनेन पत्युत्पन्न-दोहदाया: अस्ति से विज्ञापनम् राम:--नन्व आज्ञापय।

सीता – जागो पुगो वि पसएगा-गम्भीरासु वगा-राइसु विहरिस्सं पवीत्र-सोम्म-सिसिरावगाहां भत्रवदीं भाईरहीं स्रोगाहिस्संति ।

जाने पुनर् अपि प्रसन्न-गम्भीरासु वन-राजिषु विहरिष्यामि पावित्र-सौम्य-शिशिरावगाहां भगवतीं भागीरथीम् अवगाहियथ्य इति

राम:-वत्स लच्मगा।

लदमण:-एपो ऽस्मि।

रामः - वत्स, ऋचिरं संपादनीयो दोहद इति संप्रत्य एव गुरुभिः सन्दिष्टम् । तद् अस्खिलित-सुख-सम्पातं रथम् उपस्थापय ।

9. अनुभाव-सौभाग्य-मात्र-परिशेष-धूसर-श्री: — अनुभावस्य सौभाग्यं( पर्व्धा-तत्पु० ) अनुभाव-सौभाग्यं तद् एव इति अनुभाव-सौभाग्य-मात्रं (कर्म०) अनुभाव-सौभाग्य-मात्रं परिशेषा धूसरा श्रीर् यस्य स तथोक्तः ( बहुवीहि: )।

Śloka 33 - Metre: Mandākrāntā. Pāda of 17

syllables pause after 4th and 10th syllable.

मन्दाकान्ता जलधि-पडगैर् म-भो-न-तौ ताद् गुरू चेत्। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection चेत्।

### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Laksmana—This is the mountain embalmed with Kadamba flowers, named Malayavat, on the peak of which rests glossy and blue, the new cloud. Here the noble brother......

Rāma—Leave off, my dear, leave off. Beyond this I cannot endure. The loss of Jānakī seems to have returned to me. (33)

Laksmana - Hereafter follow the countless exploits, one excelling the other, of the noble brother and worthy monkeys and Rākṣasas....... But now, my noble sister is tired. I would propose to her to take rest.

Sītā-My lord, by the sight of these pictures, a longing has arisen in me and I have a request to make.

Rama-Rather command me.

Sītā-I would love once again to have a strol in these graciously affable and thick wooden tracks and take a plunge into the purifying waters, exquisite and cool, of the holy Bhāgīrathī.

Rāma - Dear Laksmana.....

Laksmana-Here I am.

Rāma—Dear brother, "Her longings must be satisfied without delay",—so our elders have just sent a message. So, let a chariot, which rolls comfortably without jolts, be brought.

मगर्गा भगगा नगगा तगगा तगगा गु॰ गु॰ ऽऽऽ ऽ।। ।।। ऽऽ। ऽऽ। ऽ ऽ

—पवित्र-सौम्य-शिशिरावगाहाम्—पवित्रः सौम्यः शिशिरश् च त्रवगाहः यस्याः सा ताम् ।

Compare { न्तनस् तोयवाह:—। (उत्तर०) नवं पयो यत्र धनेर् मया च त्वद्विप्रयोगाश्रुसमं विसृष्टम्। (रघु० viii 26) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

सीता-श्रज्जउत्त, तह्मेहिं वि तहिं गन्दव्वं। आर्यपुत्र, युष्माभिर् अपि तत्र गन्तब्य म्

राम:--श्रयि, कठिन-हृद्ये, एतद् श्रपि वक्तव्यम् एव । सीता-तेगा हि पित्रं मे [ तेन हि भियं मे ] लदमणः-यथाज्ञापयत्य् आर्यः । [इति निष्कान्तः] रामः-प्रिये, अत्र वातायनोपकएठे मुहूर्त संविष्टो भवावः। सीता—एव्वं होटु । त्र्रोहीरिज्भामि कुलु परिस्सम-जगीदाए गिहाए।

[ एवं भवतु । अपिहये खलु परिश्रम-जनितया निद्या ] राम:-

जीवयन् इव ससाध्वस-श्रम-स्वेद-विन्दुर्¹ श्रधिकएठम्² श्रप्यताम् बाहुर् ऐन्दव-मयूख-चुम्बित-स्यन्दि-चन्द्रमणि-हार-विभ्रमः ॥३४

विनिश्चेतुं शक्यों न सुखम् इति वा दु:खम् इति वा प्रबोधो निद्रा वा किम् उ विष-विसर्षः किम् उ मदः। तव स्पर्शे स्पर्शे मम हि परिमुढेन्द्रिय-गणो विकारश् चैतन्यं भ्रमयति समुन्मूलयति च ॥३४॥

2-श्रिध-कण्ठम्-कण्ठे अधि इति (अन्ययाभावः)

Candramani synonym of candrakanta-mani. It is believed by Skt. poets that moon stone oozes 'amrta' when placed in the rays of the moon.

4-विसर्पः-वि+सर्प+वञ् ( भावे )

<sup>1—</sup>ससाध्वस-श्रम-स्वेद-बिन्दु:—साध्वसं श्रमश् च साध्वस-श्रमों तयो: यः स्वेदः तस्य बिन्दवः तैः सह इति ससाध्वस०(बहु०)

<sup>3-</sup>एन्द्व-मयुख-इत्यादि । इन्दोर् अयं ऐन्द्वम् ऐन्द्वाश्-च ते मयुखाः तैः चुम्बितः ( अतएव ) स्यन्दी चन्द्रमणीनां हारः तद् इव विश्रम: ( शोभा ) यस्य स तथोक्त: ( वहुवीहि: )

#### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Sītā - My lord, you should also accompany me.

Rāma-Well, well, how callous you are? Needs this be said really?

Sītā-I am so glad.

Laksmana—As my noble brother commands. (Exit) Rāma—My love, let us lie down for a while by the side of this window.

Sītā - Very well. I feel really overpowered by

sleep by dint of fatigue.

Rama - Then cling close to me for sleeping here.

Bringing me back to life as if, let your arm, bedewed with drops of perspiration caused by flurry and fatigue, looking graceful like the hanging necklace of moon-stones, be thrown around my neck. (34)

(Making her do so. Joyfully) What is this, my love?

I cannot make out,—is it pleasure or is it pain? is it stupor or sleep, or a poison which insinuates itself or an intoxication? At every touch of yours, oh, yes, all my senses are stupefied,—the emotion sometimes bewilders my consciousness and sometimes fascinates it. (35)

Śloka 34 – Metre: Rathoddhatā. Pāda of 11 syllables facultative pause after 3rd or 4th syllable.

रान् न-राव इह रथोद्धता ल-गौ रगया नगेया रगया ल० गु० ऽ।ऽ ।।। ऽ।ऽ । ऽ

Explanation.—There is a similarity between the arm of Sītā and the necklace of moon stones. Both are fair; both are placed around the neck of Rāma; both have drops of water upon them. It is said that the moon stone melts when touched by the moon beams, whereas the arm of Sītā is full of drops of perspiration (sveda-bindu) caused by the fear and fatigue.

Śloka 35-Metre: Śikharinī (See Page 38). This verse has been sited by valasinasin contentiny, 24) as an

सीता - थिरप्पसादा तुह्मेत्ति इदो दाग्गीं कि स्रवरं ? [स्थर-प्रसादा युयम् इत इदानीं किम् अपरम् ? ]

राम: — म्लानस्य जीव-कुसुमस्य विकासनानि सन्तर्पणानि सकलेन्द्रिय-मोहनानि । एतानि ते सुवचनानि सगेरहाचि कर्णामृतानि मनसश च रसायनानि ॥ ३६॥

सीता-प्रियंवद्³, एहि संविसह्य ।

[ प्रियंवद, 3 एहि संविशाव: ]

( इीत शयनाय समन्तात् निरूपयति)

रामः - किम् अन्वेष्टव्यम् ?

आविवाह-समायाद् गृहे वने शैशवे तद्तु यौवने पुनः । स्वापहेतुर् अनुपाश्चितो ऽनया गम-बाहुर् उपधानम् पष ते॥३७॥

सीता—( निद्रां नाटयति ) — ऋतिथ एद्म्, ऋज्ञउत्त, ऋतिथ एदं ( इति स्विपिति )।

[ अस्त्य् एतद् आर्यपुत्र, अस्त्य् एतद् ]

राम: - कथं प्रिय-वचना मे वच्चिस प्रभुप्तव ? ( निर्वण्यं )

example of moha 'bewilderment, frenzy' (one of the accessories of Rasa) and also (IV. 63) as an example of sambhoga śṛṅgāra 'erotic sentiment.' Rasaratnahāra (81) quotes the same as 'prabodho nidrā vā' which is equivalent to moha.

Śloka 36. Metre: Vasantatilakā (See Page 11).

1. 'Karnāmṛta'— The association between the 'vacana' word and 'amṛta' ambrosia is quite common in Sanskrit Literature. But 'karnāmṛta' seems to be the creation of Bhavabhūti alone. (cf.IV, 18,19. Mv. I. 23/24) In Bālrāmāyaṇa, a drama of Rajšekhara the word 'śravaṇāmṛta' is mentioned (IX, 53/54).

# 51 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Sītā - Your favour is constant for me. How could it be otherwise?

Rāma—Bloom of the languishing flower of my life,—delightful, (at the same time) stupefying all my faculties,—such are your honeyed words, O lotuseyed woman,—nectar for my ears and elixir for my heart. (36)

Sītā-O flatterer, come, let us lie down. (She looks all round for a place to lie down).

Rāma -- Well, what are you looking for ?

Ever since our marriage, in our home, in the forest, in your girlhood and later in your youth, again—this arm of Rāma has been your pillow. It has made you (alone) sleep on it and none has ever leaned on it. (37)

Sītā-(Gesticulates sleeping) Quite so, my lord, quite so. (Falls asleep).

Rāma-Eh, what, has the honeyed-tongue really fallen asleep on my bosom? (Staring at her lovingly).

# 2. रसायनानि—आय्यते (आनीयते) ऽनेन इति अयनम् रसस्य अयनं रसायनम् ( जगद्धर: )।

'Elixir, invigorating remedy'. Rasa also means mercury. It is thought that mercury, if properly medicated, is a means of prolonging one's life. It also brings immunity against disease and old age.

3. प्रियंबद:-प्रियं बद्तीति प्रिय+बद्+खच् ( कर्तिरे )।

Śloka 37. Metre: Rathoddhatā (See Page 49)

- 4. श्राविवाह समयात्—'ā' governs a noun in the ablative-'Anu'—governs a word in the accusative.
- उपधानम्—उपधीयते शिरः अत्र इति ।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri इयं गेहे छहमीर् इयम् अमृतवर्तिर् नयनयोर् असाव् अस्यः स्पर्शो वपुषि बहुछश् चन्दन-रसः। अयं बाहुः कराठे शिशिर-मस्गो मौक्तिक-सरः किम् अस्या न प्रेयो यदि परम् असहास् तु विरहः १॥३६॥ ( मिविश्य ) प्रतिहारी—देव उवट्टिदो......

राम: - अयि, क: ?

प्रतीहारी-श्रासण्या-परिश्रारश्रो देवस्स दुम्मुहो ।

[ आसन्न-परिचारको देवस्य दुर्मुख: ]

रामः — (स्वगतम् ) शुद्धान्त-चारी दुर्मुखः । स मया पौर जान-पदेष्व् अपसर्पः प्रहितः । (प्रकाशम् ) आगच्छतु ।

( प्रतीहारी निष्कान्ता )

(प्रविश्य) दुर्मुखः (स्वगतम्)—हा कहं सीता-देइए ईदिसम् अचिन्तिगिज्ञं जगाववादं देवस्स कहइस्सं ? श्रहवा गिश्रोत्रो क्खु ईदिस्सो मे मन्द-भात्रस्स ।

[हा कथं स्राता-देव्या ईदशम् अचिन्तनीयं जनापवादं देवस्य कथिष्यामि ? अथवा नियोगो खलु ईदशो मे मन्द-भाग्यस्य ]

Śloka 38 - Metre! Śikharini. (See Page 38).

This verse has been cited by Daśarūpaka III, 16 as an example of 'ganda', by Vāmana in Kāvyālankāra (IV, 3.6.) as an example of 'rūpaka' metaphor, by Sarasvatī (v. 167) as an example of 'ābhimānikī' (prīti) affection based on high esteem.

1. शिशिर-मस्ण: -(समासः) शिशिरश्चासौ मसुगाश्च(कर्मः)

2. A co-incidence of linking the words is remarkable here. Rāma's last word in Sloka 38 was 'Viraha' where-upon the Pratīhārī adds upasthita. The whole linked would mean: 'separation has arrived or is at hand.' So Rāmacandra is struck with this co-incidence, which is interpretted as unconscious announcement of the coming calamity which is imminent, producing thereby a dramatic effect which is termed 'Gaṇḍa' "sally or witti-

(Enter) Door Keeper-My lord, (it) has come.

Rāma-Aye, who then?

Door-Keeper - Durmukha, the secret attendant of Your Majesty.

Rāma-(Aside) Durmukha—he moves directly in the harem. He has been appointed by me to spy on the town and country people. (Aloud) Usher him in. (The Door-Keeper goes out).

(Enter) Durmukha (Aside)—Ah, how shall I convey to His Majesty, the inconceivable scandal about the queen Sītā that is afloat among the people? Or this, in fact, is the duty of an unfortunate person like me.

cism" cf. (Théatre Indien 105) or 'Patākāsthāna' in works on Dramaturgy. "The Discourses which seem to interpret those of the hero, while in reality they are attached intimately with the 13 elements of 'vīthi' are called Gaṇḍa" (Stchoupak P. 22, n.). Gaṇḍa has been defined as—

गगड: प्रस्तुत-सम्बन्धि भिन्नार्थं सहसौदितम् ( दशरूपक )। Patākāsthāna has been defined as -

यत्रान्यस्मिन् युज्यमाने तिल्लगेभ्यः प्रयुज्यते । श्रागन्तुकेन भावेन पताका-स्थानकं तु तत् ॥

3. Durmukha — Ominous looking or one who has an ugly face. Bhavabhūti has given him a name which conforms his rôle and is suggestive at the time of his appearance, since he brings bad news.

 $\begin{array}{c} 54 \\ \text{Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri} \end{array}$ 

सीता — ( उत्स्वप्नायते 1) — हा अजजन, सोम्म, कहिं सी ?

[हा आर्यपुत्र, सौम्य, कुत्रासि?]
राम:—श्रये, सैवेयं रण-रण्क-दायिनी चित्र-दर्शनाद् विरह-भावना-देन्याः स्वप्नोद्वेगं करोति। (सस्नेहम् अङ्गम् अस्याः परामृशन्)
श्रद्धैतं युख-दुःखयोर् श्रमुगुणं सर्वास्च् श्रवस्थासु यद्
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्न् श्रहार्यो रसः।
कालेनावरणात्ययात् परिण्ते यत् स्नेह-सारे स्थितं
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथम् श्रप्य एकं हि तत् प्राप्यते॥३६॥
दुर्मुखः— (उपस्त्य) जेदु देव्वो। [जयतु देव:]
राम:— बहि यदु उपलब्धम्।

दुर्मुख:—उवट्टवन्ति देवं पौर-जाग्यपदा विसुमरिदा श्रह्मे महाराश्र-श्रसरहस्स रामभद्रेगोति ।

[ उपस्तुवन्ति देवं पौर-जानपदा विस्नारिता वयं महाराज-दश-रथस्य रामभद्रेणेति ]

राम: - ऋर्थवाद (एप: । दोषं तु मे कंचित् कथय येन स प्रति-विधीयते ।

1. उत्स्वप्नायते — उत्स्वप्न इव श्राचरित इति उत्स्वप्नायते । उत्स्वप्न-भवयङ् + ( लट् ) + ते

Utsvapnāyate - 'talks in sleep.' A denominative verb from 'Svapna' with a prefix ut.

Śloka 39. – Metre: Śārdūla-vikrīditam. Pāda of 19 syllables, pause after 12th syllable.

सूर्यारवेर् म-स-ज-स्-त-ताः सगुरवः शार्दूल-विक्रीडितम्। मगगा सगगा जगगा सगगा तगगा तगगा गु० ऽऽऽ ।।ऽ ।ऽ। ।।ऽ ऽऽ। ऽऽ। ऽ

This verse is cited by Daśarūpaka (II. 6) characteristic of a hero faithful to a single beloved 'anukūlanāyaka' or 'ek-nāyika.' Sarasvatī cites (V. 172) it as an example of "kāmodreka" effect of love.

Sītā (Talks in her sleep) -O, my gentle lord, where

are you?

Rama - Ah, here is the same distressing thought of separation, inspired by seeing pictures, that is disturbing the sleep of the queen and makes her groan. (Affectionately caressing her body)

Who stays uniform in prosperity and adversity, who is conformable in all conditions of life, who is solace of the heart, the flavour of which cannot be robbed by the old age, -who, when the time has let fall the veil of reserve, dwells in whatever is the best in the form of ribened love,.....blessings be showered on that fortunate man, who, with great difficulty, is to be encountered just once. (39)

Durmukha (Approaching) - Victory to my lord!

Rāma - Say, what (information) has been procured?

Durmukha - Citizens and country people praise Your Majesty: "Gentle Rama has made us forget the great king Dasaratha", they say.

Rāma-This is a compliment. Tell me some wrong

so that it may be repaired.

2-3. Advaita-non-duality; anuguna 'which follows the mood, 'adaptation.' Both are philosophical terms.

है तम् — हि + इत् + अर् अविद्यमानं हैतम् अस्मिन् इति अहैतं (बहुवाहि:) अनुगतं गुणम् इति अनुगुणम्।

4. Bhadram with genitive or dative is used in the

sense of benediction (āśis Pān. II, 3, 73)
5. Sumānusa—The commentators give three interpretations of it: (1) dāmpatya 'conjugal union,' (2) subhago mānusa 'excellent man' and (3) saujanyam 'nobleness of character.'

6. अर्थवाद: -वदनम् इति वद् + घञ् । अर्थस्य वादः अर्थवादः ।

'A statement made with object of gaining some end, hence a flattery.' This is the term of Vedanta. A passage which दुर्मुख: (सास्त्रम् ) — सुगादु देश्रो। (कर्णे ) एवं वित्रा, इति [ शृणोतु देव: (कर्णे ) एवम् इव इति ]

रामः - श्रहह, तीव्र-संवेगो वाग्-वज्रः ( इति मूर्च्छाति )

दुर्मुखः - त्रस्ससदु देव्वो । [ भाश्वित देव: ]

राम:-( आश्वस्य )

हा हा धिक् पर-गृह वास-दूषगं यद् वैदेह्याः प्रशमितम् अद्भुतैर् उपायै:। पतत् तत् पुनर् अपि दैव दुविपाकाद् अ आलके विषम् इव सर्वतः प्रसन्नम्॥ ४०॥

तिकम् अत्र मन्द-भाग्यः करोमि ? (विसृश्य सकरणम्)। अथवा किम् अन्यतः ?

सतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतम्। यत् पूरितं हि तातेन मां च प्राणांश च मुञ्चता ॥ ४१॥ सम्प्रत्य एव च भगवता वसिष्ठे न संदिष्टम्। अपि च—

यत्सावित्रैर् दीपितं भूमिपालैर् लोक-श्रेष्ठैर् साधु शुद्धं चरित्रम्। मत्संबन्धात् कश्मला किं-चदन्ती

स्याच् चेद् श्रास्मिन् हन्त धिङ् माम् श्रधन्यम्॥४२॥ हा देवि, देव-यजन-संभवे, हा स्व-जन्मानुप्रह-पवित्रित-वसुंधरे 5

only aims at the eulogy and which therefore, is secondarily connected to the sense of the text. (cf. G. Thibaut Vedāntasūtra.) In the term of Nyāya it means an enunciation which under the form of eulogy, blame etc., aims at some design or indicates a motive. (Nyāya Sū. II. 1. 62-64)

Śloka 40. — Metre: Prahassini collectio Rage 40).

<sup>7.</sup> Pratividhīyate - Present Pass. of √prati + vi + dhā.

1. 'Karne evam evam' - A usual formula used at the time when a statement is not communicated to the audience.

## Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri $\bigcap_{i} I$

Durmukha (Tearfully) - Listen, Sire.....(Whispers in her ears). "That is so"...... I say.

Rāma-Ah, how cruelly cutting remarks like a thunder-bolt! (Faints)

Durmukha - compose yourself, Sire. Rāma - (Regains consciousness) -

Ah, what a shame......whatever suspicion, on account of her stay in a stranger's house, was fostered against the Princess of Videha, it was effaced by miraculous means.—Here, again, it is the evil design of the destiny, which like the venom of mad dog, has diffused in every direction. (40)

What shall I do here, unfortunate that I am? (Re-

flecting in a pathetic tone) or what else?

The duty of the noble (kings) is to satisfy their people, no matter with what act,—It was my father who accomplished it by renouncing me and his life. (41)

Presently, still the venerable Vasistha has sent a

word to me. And besides......

The descendants of the Sun, the monarchs, the gems of the world, who made their history saintly and pure,—if, on my account, there spreads in it (history) an infamous rumour, woe and shame to me, the unblest. (42)

Ah, O, queen, born out of the place of divine sacrifice; ah, O you, who by favour of her birth has

- 2. प्रशमित—प्र+शम्+िण्च्+कः कर्मिण प्रशान्तं प्रशमितं वा
- दुर्विपाक:—दुष्टो विपाक: दुर्विपाक: ।
- 4. अलर्कस्य इदं आलर्कम् alarka mad-dog.

Śloka 42. - dīpitam. Past. Pass. Participle from the causal √dīp.

5. स्वजन्मानुग्रह-पवित्रित-वसुन्धरे— (समासः) स्व जन्म एव अनुग्रहः तेन पवित्रिता वसुन्धरा यथा सा तत्सम्बुद्धौ । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. हा निमि-जनक-निद्नि, हा पावक-विसष्ठारुम्धती-प्रशस्त-शील-शालिनि, हा राम-मय-जीविते, हा महारएयवास-प्रिय-सिख, हा तात-प्रिये, हा स्तोक-वादिनि, कथम् एवं-विधायास् तवायम् ईटशः परिगामः!

त्वया जगन्ति पुरायानि त्वय्य् श्रपुराया जनोक्तयः । नाथवन्तस् त्वया छोकास् त्वम् श्रनाथा विपत्स्यसे ॥४३॥ ( दुर्मुखं प्रति )—दुर्मुख, श्रूहि लच्मगाम् ' एष ते नृतनो राजा रामः समाज्ञापयति'। ( कर्णे ) एवम् एवम् इति ।

दुर्मुखः हा कहं दाणीं श्रिगि-परिशुद्धाए गब्म-ठिद-पवित्त-रहु-उल-संताणाए देइए दुज्जण-वश्रणादो एवं श्रण्जं श्रज्भविसदं देववेगा।

हा कथम् इदानीम् अग्नि-परिशुद्धाया गर्भ-स्थित-पवित्र-रघु-कुल-संतानाया देव्या दुर्जन-वचनाद् एवम् आनार्यम् अध्यवासितं देवेन ] राम:—शान्तम् ! कथं पौर-जानपदाः ?

इदवाकु-वंशो ऽभिमतः प्रजानां जातं च दैवाद् वचनीय-बीजम् । यच् चाद्भुतं कर्मं विशुद्धि-काले प्रत्येतु कस् तद् ह्य् श्रति-दूर-वृत्तम् ॥ ४४ ॥ तद् गच्छ ।

दुर्मुखः —हा देई !.....[हा देवि .....]( इति निष्कान्तः ) रामः —हा कष्टम् अति-बीभत्स-कर्मा नृशंसो ऽस्मि संवृत्तः । शैशवात् प्रभृति पोषितां प्रियां सौहदाद् अपृथगाश्रयाम् इमाम् ।

<sup>1.</sup> निमि-जनक-वंश-निन्दिनि—निमे: जनकस्य च वंशं नन्द्यति या सा तत्सम्बुद्धौ —Nimi was the ancestor of Janaka.

<sup>2.</sup> पावक--चिष्ठारुन्धती-प्रशस्त-शील-शालिनि — पावकेन विसिष्ठेन, श्ररुन्धत्या च प्रशस्तं यत् शीलं तेन शालते (शोभते) या सा तत् सम्बुद्धी । Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

sanctified the earth; ah, O joy of the family of Nimi and Janaka; ah, you whom the fire, Vasistha and Arundhatī have proclaimed of chaste character; ah, you whose Rāma is all her life; ah, darling comrade of my sojourn in the grand forest; ah, O favourite of my father; ah, O woman of few words; how, for you such as you are, a similar turning point of destiny.

Through you the worlds are pure, but impure with regard to you, are the gossips of the people.—In you people have a protector, but without a protector you are going to perish. (43)

(To Durmukha) Durmukha, tell Laksmana that your new King Rāma commands: (He speaks to him in the ear).

'That is so'...... I say.

Durmukha – Ah, why? The queen has entirely been declared pure by the fire; she bears in her womb the pure offspring of the race of Raghu, and Your Majesty, just on account of the idle gossips of the wicked, takes with regard to the queen an uncalled-for decision.

Rāma—Good gracious! How wicked of the citizens

and country people!

The line of Iksvāku is held in respect by their subjects, and the germ of calumny is the working of the destiny. As for the miracles at the time of Fire-Ordeal, who would have confidence on them, since they happened far away? (44)

Go, then.

Durmukha - O queen, (He goes out).

Rāma-Ah, misery!.....I have become heartless wretch, perpetrator of the most abominable action.

My beloved, whose care I took from her girlhood, who had not any other refuge beside my love,—

- राम-मय-जीविते—राममयं एव जीवितं यस्याः सा तत्सम्बुद्धो ।
- 4. स्तोक-चादिनी- स्तोकं वदति या सा तत्सम्बुद्धी।

Śloka 44. - Metre: Indravajrā (See Page 22).

छुद्मना परिददामि मृत्यवे सौनिकां¹ गृह-शकुन्तिकाम् इव ॥ ४४ ॥

तत् किम् अस्पर्शनीयः पातकी देवीं दूषयामि । ( इति सीतायाः शिरः स्वैरम् उन्नमस्य बाहुम् आकर्षन् )

त्रपूर्व-कर्म-चएडालम्<sup>2</sup> त्रयि मुग्धे विमुञ्ज माम् । श्रितासि चन्दन-भ्रान्त्या दुर्विपाकं विष-द्रुमम् ॥ ४६॥

( उत्थाय )—हन्त हन्त, विपर्यस्तः संप्रति जीव लोकः । पर्य-वसितम् त्रद्य जीवित-प्रयोजनं रामस्य । शून्यम् त्र्रधुना जीगारिण्यं जगत् । त्रसारः संसारः । कष्टप्रायं शरीरम् । त्रशरगाो ऽस्मि । किं करोमि ? का गतिः ? त्रथवा......

दु:ख-संवेदनायैव रामे चैतन्यम् श्राहितम् <sup>3</sup>। मर्मोपघातिभि: पाणैर् वज्र-कीलायितं हिद् ॥ ४७॥

हा श्रम्ब श्रह्मधित, हा भगवन्तो विसिष्ठ-विश्वामित्रो, हा भग-वन् पावक, हा देवि भूत-धात्रि<sup>6</sup>, हा तात जनक, हा तात, हा मातर:, हा प्रिय-सख सुप्रीव. हा सौम्य हन्मान्, हा परमोपकारिन् लङ्काधि-पते विभीषणा, हा सिख त्रिजटे<sup>7</sup>, परिमुणिताः स्थ परिभूताः स्थ राम-हतकेन<sup>8</sup>! श्रथवा को नाम तेपाम् श्रहम् श्राह्वाने ?

Śloka 45. - Metre: Rathoddhatā. (See P. 49).

- 1. सौनिक: सूना (वध्य-स्थानं, मांस-विक्रय-स्थानं विक्रेयं मांसीवा) तया जीवति इति सौनिक:।
  - 2. अपूर्व-कर्म-चएडाल: । अपूर्वश् चासौ कर्मचएडाल: ।
- 3. आदितम् आ + धा + कः, (कर्मणि)।
- 4. मर्मोपघातिभिः—मर्माणि उपन्नन्ति ये ते तै:।

Śloka 47. 5. – vajra-kīlāyitam – denominative vajra-kīla. 'dart of adamant' (Belvalkar). After Madame Stchoupak we have also followed the interpre-

# $\frac{61}{\text{Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri}}$

treacherously I am handing her over to Death, like a butcher does a tame little bird. (45)

But, why do I—an untouchable sinner, pollute the queen? (He raises slowly the head of Sita and with-

draws her arm)

O sincere woman, leave me—a despicable wretch, who has committed an unprecedented act... Believing that it was a sandal, you have clung to a poisonous

tree of fatal consequences. (46)

(He rises up) Alas, alas, henceforth, convulsed is the world of the living beings! Finished to-day is the purpose of Rāma's life. The world now is a desert—a devastated forest! The existence is without savour, the body has given itself up to suffering! I am helpless. What shall I do? What recourse? Or else.....

In order, that he may feel the pinch of misery, that consciousness has been given to Rāma,—my life is striking me at the vitals. It is pierced like a

thunder-bolt in my heart. (47)

Ah, mother Arundhatī, ah, venerable Vasistha and Viśvāmitra, ah, venerable Fire, ah, goddess Earth (the foster-mother of living beings), ah, father Janaka, ah, my father, ah, my mothers, ah, my dear friend Sugrīva, ah, my loving Hanūmat, ah, my supreme helper Vibhīṣaṇa—the King of Lankā, ah, my friend Trijaṭā,—you are robbed, you have been scoffed at by this miserable Rāma! Or who am I to invoke them?

tation of Bergaigne which is confirmed by Mv. I. C. न्यक्कारो हृद्-विश्वकील इव मेतीन्न: परिस्पन्दते where it means piercing like thunder-bolt in my heart.

## वज्रस्य कील: वज्रकील: तद् इव श्राचरति इति वज्रकीलायते ।

6. Bhūtadhātri – periphrasic form of the earth. 'supporter of the being' (Kane).

7. Trijață. A female demon who was kept on guard of Sītā in the Aśoka-vāṭikā at Rāvaṇa's palace in Lankā.

8. राम-हतक-रामश्चासौ हतक: ( कर्मधारय: )।

ते हि मन्ये महात्मान: कृतघ्नेन इरात्मना। मया गृहीत-नामान: स्पृश्यन्त इव पाप्मना ॥ ४८॥

योहम्-

विस्नम्भाद् उरिस निपत्य लब्ध-निद्राम् उन्मुच्य परिगृहिणीं गृहस्य शोभाम्। श्रातङ्क-स्फुरित-कठोर-गर्भ-गृजी

क्रव्याद्भ्यो 4 बलिम् 5 इव निर्धृगा: 6 चिपामि ॥ ४६ ॥ (सीताया: पादी शिरासि कृत्वा)—देवि, देवि, त्र्रयं पश्चिमस्

ते राम-शिरसा पाद-पङ्कज-स्पर्श:। (इति रोदिात)

(नेपथ्ये) अत्रह्मस्यम् ! अत्रह्मस्यम्!

रामः—ज्ञायतां भोः, किम् एतत्! (पुनर् नपथ्ये है) श्रृषीणाम् उग्र-तपसां यमुना-तीर-वासिनाम् 10।

लवण-त्रासिताः स्तोमस् त्रातारं त्वाम् उपस्थितः॥ ४०॥ रामः—त्राः कथम् त्रद्यापि राज्ञस-त्रासः १ तद् यावद् त्रस्य दुरा-त्मनः कुम्भीनसी । -पुत्रस्योन्मूलनाय शत्रुत्रं प्रेषयामि (किताचित् पदानि गत्वा पुनर् निवृत्य) हा देवि, कथं एवं गता भविष्यसि १ भगवित वसुन्धरे, सुरलाष्यां दुहितरम् त्र्यवेत्तस्व जानकीम् ।

Śloka 48 - Metre: 'anustubh' (See P. 10)

<sup>1.</sup> इतन्न: - कृतं हन्ति कृत + हन् + टक् (कर्ति )

<sup>2.</sup> गृहीत-नामान:- गृहीतं नाम येषां ते तथोक्ताः । Śloka 49. — Metre: Praharsinīyam (See P. 40).

<sup>3.</sup> श्रातङ्क-स्फुरित-कठोर-गर्भ-गुर्वी—श्रातङ्केन स्फुरितः कठोरः गर्भः तेन गुर्वी या सा ताम्।

<sup>4.</sup> कव्याद्भ्य:- कव्यं (त्र्राम-मांसं) अदन्ति ये ते तेभ्य:।

<sup>5.</sup> bali, offering which consists in throwing in different directions the remains of the meals.

Oh yes, surely, these are magnonimous people, whose names I have pronounced. I, who is ungrateful and mean, as if they were contaminated by a sinful contact of the crime. (48)

I who.....

Confident, on my bosom she has fallen asleep, me, abandoning my beloved spouse, the splendour of my house,—when, burdened with developed fætus, throbbing through throes (of pregnancy);—unmerciful, I throw her like an offering to carnivorous animals. (49)

(Placing the feet of Sītā on her head)

Queen, queen! here is the head of Rāma touching for the last time your lotus-feet. (He cries)

(Behind the screen) sacrilege, sacrilege!

Rāma—ho! Find out what it is. (Behind the screen, again)
A body of saintly ascetics of severe penance, who
live at the banks of Yamunā, harrassed by Lāvaṇaka,
have come to you, the protector. (50)

Rāma — To-day, again the dread of the demons! I am just sending Satrughna to exterminate this vile son of Kumbhīnasī. (He advances a few steps and returns). Ah, Queen, what will become of you in this condition? Venerable Earth, do keep watch over your glorious girl, Jānakī.

## 6. निर्घु ण: — निर्गता घृगा यस्मात् स तथोक्त: ।

7. abrahmanyam. (Lit. that which is not good to the Brāhmana) "a heinous act." Here it is used as an exclamation in the sense of 'help help.'

8. nepathya – the dressing room of the actors. Śloka 50. – Metre: 'anuṣṭubh' (See P. 10)

9. उग्र-तपसाम्—उम्रं तपः येषां ते तेषाम्।

10. यमुना-तोर-वासिनाम् – यमुनायाः तीरे वसन्ति ये ते तेषाम् । 11. कुम्भीनसौ – कुम्भी इव नासिका श्रस्याः इति कुम्भीनस् + श्रच् + ङीष् । A woman having nose like a small pitcher.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

जनकानां रघूणां च यत् कृस्त्नं गोत्र-मङ्गलम्। यां देव-यजने पुराये पुराय-शीलाम् स्रजीजनः। ॥ ५१॥ ( इति रुद्द् निष्कान्तः )

सीता—हो सोम्म, अज्ञउत्त, किहं सि ? ( महसोत्थाय )— हद्धी, हद्धी, दुस्सिविणेण विष्पलद्धा अहं अज्ञउत्तं अकन्दामि । ( विलोक्य ) हद्धी, हद्धी, एआइणीं मां पसुत्त' उज्ञिमअ गदो अज्ञ-उत्तो । किं दाणीं एदं ? होदु, से कुष्पिस्सं जइ तं पेक्खन्ती अत्तणो पहिवस्सं । को एत्थ परिआणो ?

[हा सौम्य, आर्थपुत्र, कुत्रासि ? (सहसोत्थाय) — हा धिक् हा धिक् दु:स्वप्ने वित्रलब्धाहम् आर्यपुत्रम् आकन्दामि (विलोक्य) एकाकिनीं मां प्रसुप्तां उजिझत्वा गत आर्यपुत्र:। किम् इदानीम् एतत् ? भवतु, तस्मै कोपिष्यामि, यदि तं प्रेन्नमाणात्मना प्रभविष्यामि को ऽत्र परिजन:]

( प्रविदय ) दुर्मु ख: - देवि, कुमार-लक्खगो विरण्यविदि "सज्जो

रहो आरहदु देइ" ति।

[देवि, कुमार-लक्ष्मणो विशापयित "सज्जो रथ आरोहतु देवी" ति स्रीता—इद्यं श्रारुहामि । ( ब्रथाय परिक्रम्य ) परिष्फुरिद् विश्र मे गब्भ-भारो । ता सिहिलं गच्छह्म ।

[ इयम् आरोहामि । परिस्फुरतीव मे गर्भ-भारः तच् छिथिछं गच्छावः ]

दुर्मुंखं:—इदो इदो देइ [ इत इतो देवी ] स्रोता—ग्रामो तपोधणागां, ग्रामो रहु-उल-देश्रदागां, ग्रामो श्रज्ज-उत्त-चरगा-कमलानं ग्रामो सत्राल-गुरुश्रागां। ( इति निष्क्रान्त: सर्वे)

[नमस् तपोधनेभ्यो नमो २घु-कुल-देवताभ्यो नम आर्थ-पुत्र-चरण-कमळेभ्यो नम: सकल-गुरुजनेभ्य: ]

इति महाकवि-श्री-भवभूति-विरचित-उत्तर-रामचरिते चित्र-दश नं नाम प्रथमो ऽङ्कः।

She, the consummate benediction of the families of Janaka and Raghu, whom you begot entirely pure from the pure sacrificial place of the gods. (51)

(He goes away crying)

Sītā—Ah, my sweet lord, where are you? (Rises precipitately). What a shame, deluded by a bad dream, I am shouting for my lord! (Looking around). Alas, alas! leaving me alone asleep, my lord has gone away. What could this be? never mind, I will be angry with him—if, on seeing him, I would beable to control myself.

Durmukha (Enter) - Queen, the prince Laksmana informs you: "The chariot is ready. Let queen get in."

Sītā-Here, I get in, (She rises up and walks around) the burden of my foetus seems to throb. I will walk slowly.

Durmukha-This way, this way, queen.

Sītā – Adoration to those who have austerity as their wealth, adoration to the divinities of the house of Raghu, adoration to the lotus feet of my lord, adoration to all our elders. (Everybody goes out).

Here ends the Last Adventure of Rāma, work of the great poet Bhavabhūti, the First Act Called "The Inspection of the Pictures."

a solemn point at the end of such a simple verse. According to a commentator this stanza forms the bindu 'renewal,' of one of the 5 elements of the action which leads it backs proper suppression backs to be properly and standard Dasar. 1. 16, cf. Théatre Indien 34-35).

# द्वितीयो ऽङ्कः

( नेपथ्ये<sup>1</sup> )— स्वागतं<sup>2</sup> तपोधनायाः<sup>3</sup> ! ( ततः प्रविशस्य अध्वग-वेषा तापसी )

तापसी—त्रये, वनदेवतेयं फल-कुसुम-पल्लवाघ्येंगा<sup>4</sup> माम् उपतिष्ठति ।

(प्रविश्य) वनदेवता—(अर्ध्यं विकीर्यं )
यथेच्छं भोग्यं वो वनम् इदम् अयं में सुदिवसः
सतां सिद्धः सङ्गः कथम् अपि हि पुरायेन भवति ।
तरुच्छाया तोयं यद् अपि तपसो योग्यम् अशनं
फलं वा मूलं वा तद् अपि न पराधोनम् इह वः ॥१॥
तापसो—किम् अत्रोच्यते ?

Act II - Time and Situation — 12 years after the events of the Act I. Scene: Janasthāna.

1. The speeches of the characters placed behind the curtain, which announce the entry of another character, are in the skt. theatrical term called 'cūlikā' (cf. Bharata, Kāvyamālā, XIX, 107 Daśar. 1,55. which cites our text.)

अन्तर्जवनिका संस्थैः सृचनार्थस्य चूलिका । (साहित्य०)।

2. स्वागतम् — सुब्दु आगतं स्वागतम्।

'Welcome, hail.' This word optionally governs genitive or dative.

3 त पोधनायाः—तपः एव धनं यस्याः सा तस्याः। (Lit. 'ricl-Chroaliste Shilles by निकास अविश्वास अविश्वास अविश्वास अविश्वास अविश्वास अविश्वास अविश्वास अविश्वास

# Second Act.

(Behind the curtain) - Welcome to the holy lady! (Then enter a Lady Ascetic dressed as a traveller.)

Lady Ascetic—Oh, here comes the goddess of the forest. She is approaching me with a present of fruits, flowers and herbs.

(Enter) Goddess-(scattering presents)-

You may enjoy yourself in this forest to your heart's content! Happy is this day for me, for, the meeting between two good people is scarce, and is only possible through merit. The shade of the trees, the water and whatever food is suitable for the ascetics, fruits or herbs,—for none of these you are to depend upon others. (1)

Lady Ascetic - What shall I say about it?

4. फल-कुसुम-पल्लवाघ्येंण—(१) फलानि च कुसुमानि च पल्लवानि इति फल-कुसुमपल्लवानि (इन्द्रः ) तानि एव अर्घ्याणि (उपहाराणि ) तेन (कर्म०)। (२)फलानि च कुसुमानि च पल्लवानि च अर्घ्ये (पाद्यं ) च इति तेन।

In the first samāsa arghya would mean: 'offerings of hospitality,' while in the second it would mean 'water' alone for rinsing, washing and sipping (ācamana' and 'pādodaka') purposes.

- 5. Vikīrya-Indeclinable past participle from √vi+kr.
  - 6. यथेच्छम्—इच्छाम् अनितकस्य इति यथेच्छम् ( अव्ययी०) Śloka 1—200Metres: Śaikahwraiņārkásan deskienision See P. 38.)

प्रिय-प्राया वृत्तिर् विनय-मधुरो वाचि नियमः प्रकृत्या कल्याणी मितर् अनवगीतः परिचयः। पुरो वा पश्चात् वा तद् इदम् अविपर्यासित-रसं रहस्यं साधूनाम् अनुपिध विशुद्धं विजयते ।।२॥ (उपविश्वः)

वनदेवता—कां पुनर् अत्र-भवतीम् अवगच्छामि ? तापसी—आत्रेय्य अस्मि ।

वनदेवता—त्रार्थ्ये त्रात्रेयि, कृतः पुनर् इहागम्यते ? किंप्रयो-जनो वा दराडकारस्य-प्रवेशः ?

श्रात्रेयी—श्रस्मित्र श्रगस्त्य-प्रमुखा:प्रदेशे । भूयांस वद्गीथ-विदो वसन्ति । तेभ्यो ऽधिगन्तुं निगमान्त-विद्यां व वाल्मीकि-पार्श्वाद् इह पर्यटामि ॥३॥

- 1. श्रविपर्यासित-रसम् विपर्यासं गमितः इति विपर्यास + स्थिच् + कः (कर्माणि०) = विपर्यासितः। न विपर्यासितः इति श्रवि-पर्यासितः (नज् समासः) तादृशः रसः (गगः) यस्मिन् तत् तथोक्तम्।
- 2. Vijayate—Ordinarily Jji is parasmaipada. But when followed by prefix 'vi' or 'parā,' it becomes atmanepada "विपराभ्यां जे" (पा॰ 1.3.19.)
- Sloka 3.—Metre: Indravajrā (for definition See P.17.) 3. अगस्य-प्रमुखा:—(समासः) अगस्त्यः प्रमुख एषाम्। 'of whom Agastya is the foremost' Agastya was the son of Mitra and Varuṇa. He was born with Vasistha from a pitcher. His hermitage was in the South of India.
- 4. भूयांस:— त्रतिशयेन बहव इति भूयस् (बहु + ईयस्) "बहोर् लोपो भू च वहोः" भू + यस्। comparative degree of bahu. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Their conduct is full of affection; in their discourse there is a restraint which modesty renders amiable; their disposition is benevolent by nature, their company unreproachable—sooner or later, unalterable in its essence, the mysterious charm of the virtuous people, pure and trickless, ever triumphs. (2)

The Goddess—Whom, in your honoured self, I have the honour to know?

Lady Ascetic - I am Atreyi.

The Goddess-Where do you come from to this place? What is the object of your visit to the Dandakaforest?

Atreyi—In this country live Agastya and many other sages well-versed in the Udgitha chants;—it is to acquire knowledge in the mystical science that I have come to this place of Vālmēki. (3)

5. उद्गीथ-विद:— (समासः) उन्नेगीयत इति उद्गीथः साम-वेदः) तं विदन्ति जानन्ति इति उद्गीथ-विद् + किप्। Udgītha means 'om' which is also called 'praṇava.'

श्रोम् इत्येतद्त्रम् उद्गीथम् उपासीत् ( छान्दोग्य० )।

6. निगमान्त-विद्याम् -(समासः) नितरां गम्यते परतत्वम् अनेन इति निगमः (नि + गम् + अप्) अस्य अन्तः निगमान्तः। विद्यते (ज्ञायते) इति विद्या (विद् + क्यप्) निगमान्तस्य विद्या सा ताम्।

'The knowledge of Upanisads or Vedanta.' 'Nigama' means Veda, 'nigamanta' means Vedanta. The Veda is comprised of two portions: 'Mantra' and 'Brāhmaṇa.' The last part of the Brāhmaṇa is Āraṇyaka which contains the principal Upanisads dictating the knowledge of Brahman. So the knowledge contained in the Upanisads was called Vedanta.

वनदेवता—यदा ताबद् अन्ये ऽपि मुनयस् तम् एव हि पुराग्ग-ब्रह्म-वादिनं प्राचेतसम् ऋषि ब्रह्म-पारायगायो अपासते, तत् को ऽयम् आर्यायाः दीर्घ-प्रवास-प्रयासः ।

श्रात्रेयी—तत्र महान् श्रध्ययन-प्रत्यूह् इत्य एष दीर्घंप्रवा-सो ऽङ्गीकृतः।

वनदेवता-कीदश:।

श्रात्रेयी—तस्य भगवतः केनापि देवता-विशेषेण सर्व-प्रकारा-द्भुतं स्तन्य-त्याग-मात्रके वयिस वर्तमानं दारक-द्वयम् उपनीतम् । तत् खलु न केवलं ऋषीणाम् श्रपितु चरा-राणां भूतानाम् श्रन्तराणि तत्वान्य उपस्नेहयिति । वनदेवता—श्रपि तयोर् नाम-सविज्ञानम् श्रस्ति ?

अप्रात्रेयी—तयैव किल देवतया तयोः कुश-लवाव इति नामनी च प्रभावश् चाख्यातः।

वनदेवता—कीहशः प्रभावः।

त्रात्रेयी—तयोः किल स-रहस्यानि जृम्भकास्त्राएय् श्रा-जन्म-सिद्धानीति ।

वनदेवता — त्रहो नु भोश् चित्रम् एतत् !

श्रात्रेयी—तौ च भगवता वाल्मीकिना धात्री-कर्म वस्तुत: परिगृह्य पोषितौ परिरित्तितौ च । निर्वृत्त-चौल-कर्मग्गोश् च तयोस्

<sup>1.</sup> पुराण-ब्रह्म-वादिनम्—(समासः) पुराण्श् चासौ ब्रह्मवादी च तम् । ब्रह्म वद्तीति ब्रह्मवादिन् ।

<sup>2.</sup> प्राचेतसम — (समासः) प्रचेतसः (वरुणस्य) श्रपत्यं पुमान् प्राचेतसः तम् ( वाल्मीकिंम )

<sup>3.</sup> त्रह्म-पारायणाय—(समासः) पारस्य श्रयनं (गमनं) इति पारायणाम्। त्रह्मग्रा-पारायणां तस्मै। "तादृथ्यें चतुर्थीं"।

<sup>4.</sup> स्तन्य-त्याग-मात्रके—स्तन्यस्य त्यागः स एव मात्रा यस्मिन् तस्मिन् (बदुवीहिः ) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

The Goddess - When other sages too, in order to know the secret of the Brahman, become the disciples of that sage, son of Pracetas, the interpreter of the ancient Vedas, then why the venerable lady has taken the trouble of such a long journey?

Atreyī—A great obstacle has suddenly befallen there in our studies, therefore, I have undertaken a long journey.

#### The Goddess - What obstacle?

Atreyi - I don't know, some Divinity has entrusted the revered sage a couple of boys, marvellous in every respect, of an age, when they have just left their breast-milk. This couple, in reality, not only inspires love into the hearts of the sages, but also among the movable and immovable creatures.

#### The Goddess - Do you know their names?

Ātreyī - The same Divinity, it is said, has revealed their names: Kuśa and Lava, and also their power.

#### The Goddess - What power?

Ātreyī - The mysterious Jṛmbhaka weapons, it is said, are acquired to them from their very birth.

The Goddess - Well, well, marvellous, indeed.

Atreyī - The venerable Vālmīki, assuming practically the duties of a foster-mother, reared and brought them up, and when they completed their ceremony of

6. Jembhaka weapons (see Notes on P. 21).

7. निर्वृत्त-चौल-कर्मणोः— (समासः) निर्वृत्तं चौल-कर्म येषां तौ तयोः।

Caula—(or cūdā-karma) is a ceremony of tonsure [shaving the hair and keeping locks (śikhā) on the head] was to be accomplished in the 1st or 3rd year-(cf. ManuCCL). Drof Maya Vat & Sastri Collection.

<sup>5.</sup> Upasnehayati - A denominative verb from the noun 'sneha.'

त्रयी-वर्जम् १ इतरास् तिस्रो विद्याः सावधानेन परिनिष्ठ।पिताः ३। तदनन्तरं च गर्भेकादशे वर्षे चात्रेण कल्पेनोपनीय गुरुगा त्रयी-विद्याम् अध्यापितौ । न ह्य एताभ्याम् अति-दीप्त-प्रज्ञा-मेधाभ्याम् त्रसमदादेः हिं सहाध्ययन- योगोऽस्ति । यतः—

वितरित गुरु: प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे न च खलु तयोर् ज्ञाने शिक्तं करोत्य् अपहन्ति वा। भवति हि पुनर् भूयान् भेदः फलं प्रति तद् यथा। प्रभवति ग्रुचिर् विम्ब-प्राहे<sup>।</sup> मिणिर् न सृद्ां चयः ॥४॥ वनदेवता — अयम् असाव् अध्ययन-प्रत्यूहः। ब्रावेबी — ब्रन्यश्च।

वनदेवता — ऋथापर: क: ?

आजेवी-अय स ब्रह्मिष् एकदा साध्यंदिन-सवनाय नदीम् तमसाम् अनुप्रपन्नः । तत्र युग्म-चारिग्गोः क्रौद्धयोर् एकं व्याधेन विध्यमानं दद्र्श । आकस्मिक-प्रत्यवभासां देवीं वाचम् अव्य-

1. trayī-varjam—Gerundal construction in am compounded with the word 'trayī,' meaning (trayīm

Varjayitvā) 'with the exception of three sciences.'

The traditional number of the sciences differ between 4, 5 and 14. Some take them as three Vedas: Rigveda, Yajurveda and Sāmaveda. Atharvaveda is omitted when the Sacred Sciences par excellence are in question. (Winternitz Hist. of Ind. Lit. 1. P. 126). Before the upanayana (initiation ceremony) no one was entitled to study Vedas. The other three sciences were Theology, Economics and Politics could be adopted according to Kautilya 1. 2. by the Manava School, which could be taught to the boys. Metaphysics (anviksiki) Agriculture (vārtā) and Politics or Statecraft (daņḍanītī) could be another three. Another commentator takes Medicine,

"आयुर्वेदो धनुर्वेद्रान्नात्रस्टिकार्यकार्यकार्यकार्यः Gollection.

tonsure, he carefully taught them three Sciences excepting the Triple Veda Thereupon, in their 11th year from conception, having invested them with the Sacred Thread according to the proper rites of Ksatriva, he taught them the Triple-Veda. Now, with such a pair, endowed with extremely brilliant intellect and strong memory, it is not possible to persecute to our studies in common. For-

The teacher transmits his knowledge to the intelligent as well as to the stupid, but, surely, he does not improve their insight, nor does he suppress it. As regards their results the difference becomes more and more, - just as a pure jewel is capable of arresting a reflection, but not a lump of clay. (4)

The Goddess - Is it that which disturbed your

studies ?

Atreyi - Another too! The Goddess - What else?

Atreyi - One day the Brahmana sage went to the river Tamasa to perform his mid-day oblutions. There, he saw a hunter in the act of killing one of the herons.

3. Parinisthāpitāh - Past pass. participle of a denominative verb 'nisthapayati' from the noun 'nistha' or

past pass, participle of the causal \pari + ni + stha

4. Garbhaikādaśe varse-(cf. Yājā. II. 1; Aśv. Gr. Sū. 1, 19, 3.) where it is specifically mentioned that the boy of a Ksatriya should be invested with the ceremony of Sacred Thread in the 11th year after conception.

5. अस्मदादेः सहाध्ययनम् — ऋहं ऋादि यस्य स तस्य। An illustration of co-education in ancient times.

Sloka 4-Metre: Harini (for definition See P. 38)

- 6. बिम्बग्राहे (समासः) विम्बस्य प्राहः ( गृह् + बज्) तस्मिन्।
- 7. त्राकस्मिक-प्रत्यवभासाम् समासः ) त्रकस्मात् भवः व्याकिसकः ( हन्-) कालक्ष्मिक्कान्त्राहास्त्राम् एवा साम् ।

तिकीर्गा-वर्णम् त्रानुष्टुभेन² छन्दसा परिग्राताम् त्रभयुदैरयत्— मा निषाद प्रतिष्टां त्वम् त्रगमः शाश्वतीः समाः। यत् कौज्व-मिथुनाद् एकम् त्रवधीः काम-मोहितम् ॥॥।

2. त्रानुब्दुभेन छन्दसा — त्रनुष्ट्रभस्य इदम् त्रानुष्ट्रभम्।

(for definition of anustubh metre See P. 10). This is also called the 'Epic Metre' which is different to the Vedic anustubh in which the general rule of a pāda being of 8 syllables is the same. But at the end with the group I S II also occurs optionally the group S I S I (cf. Stchoupak Index).

A legend goes to say that the definite form of the Epic Metre was the creation of Valmiki who composed

Rāmāyana in it.

Śloka 5.—Metre: Anuṣṭubh. अन्वय:—हे निषाद, त्वं शाश्वतीः समाः (वर्षाणि) प्रतिष्ठां मा अगमः, यत् क्रोब्च-मिथुनात् एकं काम-मोहितम् अवधीः।

This curse of the poet for destroying the amorous sports of a pair of herons is quite true uptil now, as even today the hunting tribes (Vadia) have no fixed habitation and roam homeless. (Niṣādas belong to a criminal tribe leading a nomad life. (Ray: Utt. P. 190). This verse occurs in Rāmāyaṇa (Bāl. 2.15) where it is mentioned that the sorrow which the poet Vālmīki felt was transformed into a śloka personified, upon which the idea of composing the whole Rāmāyaṇa came to the mind of the poet (cf. Ibid 2.18, 40-41)

भा ऋगम: -- भविष्यद् ऋर्थे लुङ् ''माङिलुङ्''। "न माङ् योगे"।

The construction with the above-mentioned rule of Panini is defective. The required form should be 'gamah' as the augment 'a' in case of imperfect and Aorist is omitted with particle 'ma'.

The commentators have racked their brains over it and have offered various suggestions and interpretations.

(1) Interpretation Vira-rāghava—The commentator Vira. breaks 'tvamagamaḥ' as tu + ama + gamaḥ interpretting [ अंग्यामाना हजाइम्मोन् इस्टामा ट्राइट (अस्टान् स्वीकः)] meaning that you shall roam in poverty.

gamboling about in couple. Suddenly there was an

advent of the Goddess of Eloquence.

May never you find rest. O hunter, through eternal years, for you have killed one of this love-stricken couple of herons. (5)

(2) Another Interpretation - Some say 'ma' is not the particle meant by Panini but it is equivalent to 'na'.

(3) Interpretation of Tilaka—The verse is also interpretted by Tilaka in a way in which it applies to the story of Rāma. 'Māniṣāda' is taken as one word and the compound is expounded in this way:

"मा लच्मीर् निषीदित अस्मिन् इति मानिषाद (हे राम) यत् यस्मात् कौञ्च-मिथुनात् (मन्दोदरी-रावण-रूपात्) एकं (रावणं) काम-मोहितं अवधीः (इतवान् आसि), तस्मात् त्वं शाश्वतीः समाः (अनेकान् संवत्तरान्) अद्वितीयां प्रतिष्ठाम् (अवण्डेदवर्यानन्दावाप्तम्) अगमः (माप्नुहि)

"May you, O Rāma, the receptacle of Laksmī (wealth glory) attain prosperity for years eternal since you have killed one (Rāvana) of the amorous (heron-like) pair

(i.e., Rāvana and Mandodarī)."

Interpretation of Kataka—who applies this verse to Rāvaṇa. "नितरां साद्यति पीडयति इति रावणः तस्य सम्बुद्धिर् हे निषाद (रावण), यत् (यस्मात्) क्रोञ्जिमिथुनात् अल्पीभावार्थकुञ्जेः (राज्य-च्नय-वनवासादि-दु:खाद् अल्पीभ्तं) मिथुनं। (यांता-गम-रूपं) तस्माद् एकं (सीतारूपं) यस्माद् अवधीः (वधाभ्यधिकपीडां प्रापितवान् असि) तस्मात् त्वं अ (अतः परं) प्रतिष्ठां मा गमः"।

"O constant tormentor (Rāvaṇa), you have given a sort of death-blow to one (Sītā) of the pair (Rāma and Sītā), who were already undergoing a degradation (of banishment and loss of kingdom). Therefore, you shall

not attain glory."

(5) Possible Interpretation—The best defence is to say that it is 'ārṣa' form (archaic and learned) or an epic licentiousness of For Renou P. 439 Witney Grammar 579c. ZDMG.4,3, P. 56).

वनदेवता— चित्रम् अम्नायाद् अन्यो नूतनश् च्छन्दसाम् अवतारः।

श्रात्रेयी—तेन खलु पुनः समयेन तं भगवतम् श्राविभूत-शब्द-त्रह्म-प्रकाशम् ऋषि उपसंगम्य भगवान् भूत-भावनः पद्म-योनिर् श्रावोचत्-'ऋषे, प्रवुद्धो ऽसि वागात्मिनि त्रह्माणि । तद् त्रृहि राम-चरितम् । श्राव्याहत-ज्योतिर् श्रापि ते प्रातिभं चत्तुः । श्राद्यः कविर् श्रासि"—इत्य् उक्त्वान्तर्हितः । श्राथ स भगवान् प्राचेतसः प्रथमं मनुष्येषु शब्द-त्रह्माणस् तादृशं विर्वतम् इतिहासं रामायणां प्रिणानाय ।

वनदेवता-हन्त, तर्हि मिएडतः संसारः।

आत्रेयी—तस्माद् अवोचं तत्र हि महान अध्ययन-प्रत्यूह इति ।

## श्राम्नाय-त्रा + म्रा + घन् वेदः।

'Chandasām avatāraḥ'—Plural here includes all possible metres of which group, the 'anuṣṭubh' is the personified substance. স্থাবনাং—স্থাৰ + নৃ + ঘন্।

श्राविभूत-शब्द-ब्रह्म-प्रकाशम्—(समासः) श्राविभूतः शब्द-ब्रह्मणः-प्रकाशः यस्मिन् तत् । Sabda-Brahman, "Supreme Being incarnated in the Word." A religious and philosophical term. The eternal Brahman can be understood by the words; words are themselves a visible phase of the ever present invisible, Brahman (all-pervading). Hence words are called Sabda-Brahman. (Kane Utt. n. 57)

भूत-भावनः —(समासः) भूतानि भावयति यः स तथोक्तः । पद्मयोनिः - ( समासः ) पद्म योनिः यस्य स( वक्षा )

आर्पम् - ऋषेः इदं आर्षम् ।

चित्रतंम् — विवर्तते भिन्नरूपेण वर्तते इति वि + वृत् + घन् । Vivarta — A Vedanta term 'Illusory manifestation of Brahman'' (Tago Medissatya kyar Ginastic Calles it of III, 47; Mv. V, 57). In Vedanta philosophy, in an illusory The Goddess - Marvellous! An incarnation of the

new metres, different from the traditional one.

Atreyī-Well, at the same time, approaching the venerable sage, to whom the light of Brahman in the form of the Word had been revealed, the revered Brahmā-the creator of the beings, spoke unto him: "O Sage, you are initiated in the Supreme Truth whose soul is the Word; so, relate the story of Rāma. May your prophetic eye flourish and possess an irresistible light. You are the first poet "With these words he disappeared and then the revered son of Pracetas, for the first time, composed this Epic mutation (changed form) of the Sacred Word among the mortals—the Rāmāyaṇa.

The Goddess-Oh, then the whole world has been

embellished!

Atreyi - Therefore, I said, "There occured a great obstacle in our studies."

appearance of serpent on seeing a rope in the dark, the serpent is vivarta of the rope which is a 'reality'. Similarly, the world is said to be an illusory appearance of one reality i.e., Brahman. According to Kane the author has not used vivarta in its technical sense. By using these words, he did show his knowledge o Vedānta. But vivarta here simply means modification of the word in the form of Rāmāyana. The author does not suggest that Rāmāyana is an illusory appearance of the Word.

इतिहासम् इति ह (अब्ययः) पारम्पर्योपदेशः स आस्ते अस्मिन् इति इति ह + आस् + च्च् (अधिकरणे) इतिहासः पुरा-वृत्तम् इत्यमरः। अत्र वर्धमानः "इति ह इति लोक-प्रवादागमयोः"।

'Loka pravada' means tradition, hearsay. So according to this definition 'Itihāsa' is nothing but a traditional

knowledge of the stories.

रामायण्म — (समास: ) रामस्य श्रयनं ( वरमं ) श्रत्र इति । Kane translates it "composed the history of Rāmāyana the first manifestation of Sabda-brahman in that garb in the thortal world. Vrat Shastri Collection. षनदेवता-युज्यते।

आत्रेयो—विश्रान्ताहिम, भद्रे । सम्प्रत्य् श्रगस्त्यस्याश्रम-पदं ब्रहि ।

वनदेवता—इतः पञ्चवटीम् अनुप्रविश्य गम्यताम् अनेन

गोदावरी-तीरेगा।

श्रात्रेयो—(सास्नम्)—श्रव्य एतत् तपोवनम् ? श्रव्य एवा पञ्चवटी ? श्रपि सरिद् इयं गोदावरी ? श्रव्य श्रयं गिरि: प्रस्रवर्गाः ? श्रपि जन-स्थान-वन-देवता वासन्ती त्वम् ?

यनदेवता—श्रस्त्य एतत् सर्वम् । श्रात्रेयी—हा वत्से जानकी.....

स एष ते वल्लभ-वन्धु-वर्गः

प्रासिक्तकीनां विषयः कथानाम् । त्वां नाम-शेषाम् ऋषि दृश्यमानः प्रत्यच्च-दृष्टाम् इव नः करोति ॥ ६॥

बासन्ती—(सभयं स्वगतम्) कथं नाम-शेषाम् इत्य ब्राह ? (प्रकाशम्) किम् अत्याहितं सीता-देव्याः ?

आत्रेयी—न केवलं अत्याहितम् सापवादम् अपि। (कणें) एवम् एवम्।

वासन्ती—श्रहह ! दारुगो दैव-निर्घातः । ( इति मूर्च्छाति ) आत्रेयी—भद्रे समाश्वसिहि, समाश्वसिहि ।

Śloka 6-Metre: Upajāti. A mixture of Indravajrā (See P. 17) and Upendravajrā which too like Indravajrā has a pāda of 11 Syllables. The difference is only in the beginning viz.

डपेन्द्रवञ्रा ज-त-जा-स् ततो गौ। जगया तगया जगया गु० गु० ISI S Scc-o. Prof! Safya Vra Shastri Collection.

The Goddess-That is right.

Atreyi-I have reposed friend. Now tell me the way to the hermitage of Agastya.

The Goddess - After entering Pañcavați from here you may follow the course of Godavari.

Ātreyī (With tears)—Is this the penance-grove? Is this the Pañcavaṭī? Is this the river Godāvarī? And you—are you the goddess of the forest of Janasthāna, Vāsantī?

The Goddess-Right all it is.

Ātreyī - Ah Jānakī, my child,

Here is the circle of your dear companions of whom you occasionally spoke to us.......You are no more than a name, yet by seeing it (circle), I take you to be present before my eyes. (6)

Vāsantī - (With fear aside), How she said: "you are no more than a name." (Aloud) Noble lady, what calamity has befallen the queen Sītā?

Ātreyī—Not only calamity but a disgrace also. (She speaks to her in her ears) "that what it is".

Vāsantī—Ah, ah, the cruel stroke of destiny. (She swoons).

Ātreyī-Friend, compose yourself, compose yourself.

In this Śloka the first pāda is of Indravajrā and the remaining three of Upendravajrā.

प्रासङ्गकीनाम्-प्र + सङ्ग + घन् = प्रसङ्गः प्रसङ्गे भवा (स्त्री०)

प्रासङ्गकी याः ताः तासाम्।

प्रत्यत्तम् - श्रद्याः प्रति इति प्रत्यत्तं (प्रति + श्रद्धि + टच्, (श्रव्ययी०)

श्चत्याहितम् — त्र्यतिशयेन श्चाहितम् ( त्र्यति + त्र्या + धा + कः ) कर्माणि ।

निर्घाति Ce-पिनरार्जः इत्राप्रे श्राह्म Shastri Collection.

वासन्ती—हा-प्रिय सिख, हा महा-भागे, ईटशस् ते निर्माण-भागः ! हा रामभद्र ..... अथवा अलं त्वया ..... अर्थे आत्रेयी, अथ तस्माद् अरण्यात् परित्यज्य निवृत्ते लच्मणे सीता-देव्याः किं वृत्तम् इति काचिद् अस्ति प्रवृत्तिः ?

आत्रेयी-नहि नहि।

वासन्ती—हा कष्टम् ! अरुन्धती-वसिष्टाधिष्टितेषु रघु-कुटुम्ब-केषु जीवन्तीषु च प्रवृद्धासु राज्ञीषु कथं इदं जातम् ?

श्रात्रेयो—ऋष्यशृङ्गाश्रमे गुरुजनस् तदासीत् । सम्प्रति तु परिसमाप्तं तद्-द्वादश-वार्षिकं सत्रम् । ऋष्यशृङ्गेणा च संपृज्य विस- जिंता गुरवः । ततो भगवत्य श्राह्माती "नाहं वधू-विरहिताम् श्रयोध्यां गमिष्यामी" त्य श्राह् । तद् एव राम-मातृभिर् श्रनुमो- दितम् । तद्-श्रनुरोधाद् भगवतो वसिष्ठस्य परिशुद्धा वाचो "वाल्मीकि-वनं गत्वा तत्र वत्स्याम" इति ?

वासन्ती—अथ स राजा किम् आचारः सम्प्रति ? आत्रेयी—तेन राज्ञः क्रतुर् अश्व-मेधः प्रकान्तः । वासन्ती—हा धिक् परिग्णीतम् अपि ? आत्रेयी— शान्तं पापम् ! नहि नहि ।

महाभागे—महान् भागः यस्याः सा तत्सम्बुद्धो । निर्माण-भागः—निर्माणस्य (सृष्टेः जीवितस्य वा)भागः । अश्वमेधः—अश्वः मेध्यते (हन्यते ) अस्मिन् इति (मेध+धञ्)

Asvamedha Sacrifice was performed in Vedic times by the kings desirous of offspring; but later on it was performed only by kings for sovereignty in order to become a King of Kings (Cakravartin). A horse was let loose to wander at will for a year. It was attended by the guardians and an army. When the horse entered a profession vessel to the first the horse entered a profession vessel to the supplier of it

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Vāsantī—Ah, friend dear, ah, O you endowed with excellent merits, that such a lot be ordained for you!... Ah, friend Rāma or rather not to speak of you...Honourable Ātreyī, after Lakṣmaṇa abandoned her and left in the forest, what became of the queen Sītā? Have you any news?

Ātreyī-None, none.

Vasanti—Ah, what a misfortune! When Arundhati and Vasistha are the heads of the family of Raghu, when the old queens are alive, how such a thing has happened?

Ātreyī-The elders were in the hermitage of Rṣyaśṛnga. But now his twelve year's sacrifice has terminated. Rṣyaśṛnga has thus dismissed the elders after having paid his due homage to them. Thereupon, the venerable Arundhatī said: "I shall not go to Ayodhyā, where the young bride is found no more. The mother of Rāma approved the same. In compliance with them the venerable Vasiṣṭha concluded with these straight-forward words: "Let us resort to the hermitage of Vālmīki and there we shall live."

Vāsantī - What does the king do now? Ātreyī - The king is to begin the Aśvamedha Sacrifice.

Vāsantī - Ah, shame! Has he married again? Ātreyī — Heavens forbid!.....Not at all, not at all.

has bound to submit or to fight. At the end of a year the horse returned. The guardians obtained submission of the princes. After the return of the horse the Aśvamedha sacrifice was performed amidst geat rejoicings. It was believed that performance of such 100 sacrifices would lead to the attainment of the seat of Indra in heaven. The chief Queen of the King played an important part in this ceremony in which her fertility was greatly needed. Daśaratha celebrated this sacrifice in order to obtain sons. (Rāmā. 1. 12-14; of Oldenberg-Hanry, La Religion du Veda; P. Dumont L'Aśvamedha etc. etc.)

वासन्ती—का तर्हि सह-धर्म-चारिगी। ?
श्रात्रेयी—हिरणमयी। सीता-प्रतिकृतिः ।
वासन्ती—हन्त भोः!
वज्राद् श्रिप कठोराणि मृदूनि कुसुमाद् श्रिप ।
छोकोत्तराणां। चेतांसि को हि विज्ञातुम् श्रर्हित ॥ ७ ॥
श्रात्रेयी—विसृष्टश् च वाम-देवा नुमन्त्रितो मेध्यो ऽश्वः, उपकलिपतश् च यथा-शास्त्रं। तस्य रचितारः । तेषाम् श्रिधष्ठाता लच्मगात्मजश् चन्द्रकेतुर् श्रवाप्त-दिव्यास्त्र-संप्रदायश् चतुरङ्ग-साधनान्वितो।
ऽनुप्रहितः ।

वासन्ती—( स-स्नेह-कौतुकासम् )—कुमार-लच्मग्यस्यापि पुत्र: ! हन्त मातर् जीवामि ।

आत्रेयी स्त्रान्तरे ब्राह्मग्रोन मृतं पुत्रम् उत्चिप्यराजद्वारे सोर-स्ताडम् अब्राह्मग्यम् उद्घोषितम्। ततो न राजापचारम् अन्तरेग्रा प्रजास्व अकाल-मृत्युः संचरतीत्य् आत्म-दोषं निरूपयित कर्षणा-मये राम-भद्रे स सहसैवाशरीरिग्री वाग् उदचरत्।

शम्बूको नाम वृषल: पृथिव्यां तप्यते तप:। शिरच्छेदा: स ते राम तं इत्वा जीवयद्विजम्॥ ॥॥

संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पल-कोमलम्। श्रापतसुट्य-अम्बाद्धाःसः श्रिलाः संपन्न स्वीकार्यः।

<sup>1.</sup> सह-धर्म-चारिणी—सह धर्म चरति इतिधर्म + चर् + णिनि (स्त्रियाम्)

<sup>2.</sup> हिरएमयी—हिरएयस्य विकार: इति (हिरएय + मयट्) स्त्रियाम् हिरएमयी।

<sup>3.</sup> लोकोत्तर-श्रितशयेन उत् इति ( उद् + तरप् ) उत्तरः, लोकात् उत्तरः।

Śloka 7 – Compare the idea reproduced in Bhartyhari, Nītiśataka (66) and Sārngadharapaddhati (n 216)

Vasanti-Who, then is acting as his wife in the course of the sacrifice?

Atreyi - A golden effigy of Sita.

Vāsantī-Oh!

Harder than the adamant, at the same time tende erer than a flower, the hearts of those who are above th. common people, who can dign to comprehend them ?(7)

Atrevi - The horse of the sacrifice, consecrated by Vāmadeva has been let loose and the guardians of it have been appointed as dictated by the 'Sastra'. their command has been appointed the Laksmana's son Candraketu, initiated in the traditional Science of Divine Weapons and followed by the four divisions of army.

Vasanti - (With tears of tenderness and joy) - The son of the Prince Laksmana himself! Ah mother, I feel

I am living!

Atrevi - Meanwhile a Brahmana, lifting up at the royal portal, his dead son, and beating his breast inveighed against a sacrilege. "The premature death does not occur to his subjects, if the king has not diverged from his duty' said this, dear Rama, and while, moved by compassion, he declared his own fault, there arose suddenly an incorporeal voice:

A Śūdra named Śambūka is practising austerities on earth. By you, O Rāma, his head must be cut. And having killed him, you may restore the Brahmana to life. (8)

4. Vāmadeva - Vasistha was at the hermitage of Vālmīki so Vāmadeva became the official priest

5. यथाशास्त्रम् — शास्त्रम् अनितक्रम्य (अव्ययी०) 6. चतुरङ्ग-साधनान्वितः चत्वारि अङ्गानि यस्य तत्, चतुरङ्ग च तत साधनं तेन ऋन्वित: ।

7 सोरस्ताडम् - उरसः ताडः उरस्-ताडः, उरस्-ताडेन सह

यथा स्यात तथा ( अञ्ययी० )

Sloka 8-Episode of Sambūka-The episode is mentioned in Rāmāyana (VII, 74,i.f.-76); it has been adopted by Kālidāsa (Raghu, XV). A man of Sūdra caste was not allowed Coo. Brofd Baty Ward Shastri Collection austerities. His duty was to serve the twice-born people (dvija).

इत्युपश्रुत्येवाकृष्ट-कृपाया-पायाः पुष्पकम् श्रारुह्य सर्वा दिशो वदिशश् च शूद्र-तापसान्वेषयााय जगत्पतिः संचरितुम् आरब्धवान्। वासन्ती--शम्बूको नाम धूमपः शूद्रो ऽस्मिन्नेव जनस्थाने तपश् चरति । तद् अपि नाम रामभद्रः पुनर् अपीदं वनम् अलं-कुर्यात् । आत्रेयी—भद्रे गम्यते ऽधुना ।

वासन्ती—आर्थे आत्रेयि, एवम् अस्तु । कठोरी-भूतम् तु दिवसः कराङ्क् -द्विप-गरह-पिराइ-कषणोत्कम्पेन अस्तिभिर् । धर्म-संसित-वन्धनैः स्वकुसुमैर् अर्चन्ति गोदावरीम् । छायापस्किरमाण-विष्किर-मुख-ब्याक्कष्ट-कीट-त्वचः अक्तान्त-कपोत-कुवकुट-कुळाः कुले कुळाय-द्रुमाः ॥।।।

(इति परिक्रम्य निष्क्रान्ते ) इति शुद्ध-विष्क्रम्भकः

1. Puspaka—An ærial car of Kubera which Rāvana had seized from him, was used by Rāma. After the death of Rāvana, Rāma dismissed this car to go back to Kubera and to return to him whenever he required it.

2. Inhaling smoke was a type of penance. For taking smoke he must have hung head downwards (Kane n. 63).

Sloka 9. Metre: Sardula-Vikruditam (for defi-

nition See P. 54). Utpreksa Figure.

Style of Bhavabhūti is such that he composes simple slokas in his dialogues. But his descriptions flow with a series of images in difficult compounds with their play of alliteration (anuprāsa).

3. कर्राहुल- इत्यादि—( समासः ) कर्र्युलानां द्विपानां ये गर्यड-पिर्यडाः तेषां यत् कष्यां तेन जातः यः उत्कम्पः यः स तेन् । 4.घर्मे इत्यादि—(समासः)—घर्मेण स्रंसितं बन्धनं येषां ते तेः।

5. छाया-इत्यादि—( समास: ) – छायासु अपस्किरमागाः विकिराः ( शकुनयः ) तेषां मुखेः व्याकृष्टाः कीटाः याभ्यः तादृश्यः त्वचः येषां ते तथोक्ताः।

'Apaskiramāna'—Present Participle from \apa+kr (6th conjugation) with a paiva waish dan a selection da but it the sense of 'joy', 'maintaining oneself', or 'making nesn'

As soon as he heard this, the Master of the Universe with an unsheathed sword in his hand, mounting on his aerial car Puspaka began to survey all the cardinal and intermediary regions in search of the Sudra-Ascetic.

Vāsantī - The Sūdra named Sambūka, drinker of smoke, practises penance in the Janasthana. May be that dear Rama consecrates once more this forest with

his presence.

Atrevi-I must go now.

Vasanti - As you please, venerable Atrevi.

The trees, shaken by the rubbing of the temples of the elephants, and scattering flowers which, on account of the heat, are detached from the twigsare paying homage to Godavari. - In the shade the beaks of the scraping birds extripate insects from their barks; -the cooing flocks of languishing bigeons and wild cocks are thronged at the bank of the river and the trees are full of nests. (9) (Exeunt)

END OF THE INTERLUDE.

it becomes atmanepada. "किरतेर् हर्ष-कुलाय-करगोष्त्रिति वाच्यम्" वार्तिकम् The augment s(sut) also comes after 'apa' सुड् अपि हर्पादिषु वक्तव्यः" अप् + स् + कृ + शानच्।

6. कूजत इत्यादि (समासः) कूजेन्ति क्लान्तानि कपोतानां कुकुटानां च कुलानि ग्रेषु ते तथोक्ताः।

7. कुलाय-द्रम:—कुलाय युका: द्र माः(मध्य-पद-लोपी समासः)

8. Viskambhaka-Interlude between act of a drama carried by one or more characters, middling or inferior, who connect the story of the plot by briefly explaining to the audience what has occurred in the intervals of the acts or what is likely to happen later on. Sähityadarpana defines it thus:

वृत्तिर् वर्तिष्यमागानां कथांशानां निदर्शक:। संजिप्तार्थस्तु विष्कम्भ त्रादाव् त्रङ्कस्य दर्शितः॥ मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः।

गुरूट साम मंद्रीको नोच-मध्यम-कल्पित: ॥ Here it is the Suddha form as Afreyn and Vasantī are middling characters and speak sanskrit.

[तत: प्रविशाति सद्योद्यत-खड्ग:1 राम: ।]

राम:-

रे हरत दक्षिण मृतस्य शिशोर् द्विजस्य जीवातवे विस्तुज शद्ध-मुनौ कृपाणम् । रामस्य गात्रम् ऋसि दुर्वह-गर्भ-खिन्न- अ सीता-विवासन-पटोः करुणा कुतस् ते ॥१०॥ कथं चित् ब्रह्स्य)—कृतं राम-सदृशं कर्म । ऋषि जीवेत् स ब्राह्मण-पुत्रः ?

(प्रविश्य) दिव्य-पुरुषः <sup>4</sup>—जयतु जयतु देवः ।
दत्ताभये <sup>5</sup> त्विय यमाद् श्रिपि द्गड-धारे <sup>6</sup>
संजीवितः शिशुर् श्रसौ मम चेयम् ऋद्धिः ।
शम्बूक एष शिरसा चरणौ नतस्<sup>7</sup> ते
सत्सङ्गजानि <sup>8</sup> निधनान्य् <sup>9</sup> श्रिपि तारयन्ति ॥११॥
रामः—द्वयम् श्रिपि प्रियं नः । तद् श्रानुभूताम् उप्रस्य तपसः
फलम् ।

सशोधत-खड्ग:—सद्य: उद्यत: खड्ग: यस्य स:। Śloka 10. – Metre: Vasanta-tilakā, (See P. 11). This verse has been cited by Sarasvatī. (V, 142) as an example of jugupsā 'sentiment of aversion.' The repugnance of Rāma to accomplish his kingly duty is a beautiful discovery of Bhavabhūti.

 'Jīvātave' - A vedic form rarely found in classical sanskrit (Renou. Gramm. 108 c). √jīv + ātu = jīvātu:

Infinitive dative.

"जीवतुर् जीवनौष्धम्" । जीवनायौषधं जीवन-रत्त्रापायः।

3. दुवेंह-गर्भ-इत्यादि (समास:) दुवेहेन गर्भेन खिन्ना या सीता तस्या: विवासने पटुः यः स तस्य।

4. 'Divya-purusa'—Divine Being. The Śūdra-Ascetic being killed by the celestial hands of Rāma became a superhuman Divine Beingstya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri (Enter Rama raising his sword with compassion)

Rāma. -

Hallo, my right hand, in order that the son of Brāhmaṇa may return to life, hurl the sword on the Śūdra-Ascetic; you are the limb of Rāma—the cruel one who banished Sītā, weighed down by the burden of her womb.......Whence know you pity? (10)

(Striking reluctantly) Here accomplished an act worthy of Rāma! Would the son of Brāhmaṇa come to life again?

(Enter) Divine Being-Victory, victory to the king!

You give security against Death itself, O Justiciary.—Here the boy is restored to life and I too have attained the glory........Here is Sambūka prostrated at your feet. Arising out the contact of the virtuous, even the destruction is a salvation. (11)

Rāma — Both of these things please us equally. Therefore, may you taste the fruit of your severe penance.

Sloka 11.—Metre: Vasanta-tilakā (See P. 11). 5. दत्ताभये—दत्तं स्त्रभयं येन स तस्मिन् ।

6. द्रुडधारे । द्रुडं धारयति यः स तस्मिन् (द्रुड + धारि +

अगा)।

The Danda (chastisement) is the most powerful arm of the king (Manu, VII, 14—28). This compound is also an epithet of Yama—the Death-god the Supreme Justiciary. Some take it to be qualifying Yama meaning 'who is the chastiser of the offenders'. The choice of the term 'danda dhāra' by Bhavabhūti suggests a subtle play with the words.

7. Nata - √nam + kta. Nam and its derivatives generally govern the dative and sometimes the accusa-

tive of the person saluted, as it is here.

8. सत्सङ्गजानि—सतां सङ्गाद् जातानि यानि तानि ।

9. निधनानि—नि+धा+क्यु ( भावे )। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri यत्रानन्दाश् च मोदाश् च यत्र पुरायाश् च संपदः ।। वैराजा<sup>2</sup> नाम ते लोकास् तैजसाः सन्तु ते शिवाः ॥ १२ ॥

शस्वुक: - युस्मत्-प्रसादाद् एवेष सहिमाः। किम अत्र तपस:--? श्रथवा महद् उपकृतं तपसा-

अन्वेष्टव्यो<sup>4</sup> यह असि भुवने भूतनाथ:<sup>5</sup> शरगयो माम् अन्विष्यन्न् इह बृषलकं योजनानां शतानि । कान्त्वा प्राप्तः स इह तपसां संवसादो उन्यथा त क्वायोध्यायाः पुनर् उपगमो द्राडकायां वने वः ॥ १३॥

राम: कि नाम द्राडकेयम् ? (सर्वतो ऽवलोक्य) हा कथम् !

स्निग्ध-श्यामाः व कव चिद् अपरतो भीषणाभोग-सत्ताः स्थाने स्थाने मुखर-ककुभो आंकृतैर निर्भराणाम्। पते तीर्थाश्रम-ांगरि-सन्दि-गर्त-कान्तार-मिश्रा: संदश्यन्ते परिचित-भुवो दग्डकारग्य-भागा: ॥ १४ ॥

Śloka 12. - (Compare Rg-Veda IX, 113, 11.) यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदा प्रमुद् आसते।

1. Punyāh sampadah 'World where reigns the sovereign splendour.' This refers to 'holy affluences' such as 8 siddhis: animā, mahimā' etc.

2. वैराजा: - विशेषेगा राजते (वि+राज्+क्विप्)=तस्य इमे ( विराज + त्र्रण् ) वैराजा: । (Virāja) means : the imperishable world of Brahman. (Cf. Sāśvatam padam infra 21/22. Harivamśa: Jagam...vairajam Brahma-sadanam). There are 14 worlds in all, 7 higher and 7 lower. Vairajāh...... lokāh refers to higher worlds viz. (१) भू: (२) भुव: (३) स्व: (४) मह: (४) जन: (६) तप:

(७) सत्यम ।

Where there are bliss and joy, where there are pious riches;—may those bright blissful worlds, called Virājas, be propitious to you. (12)

Sambūka – All this glory is due to you. What does that penance matter to me? Or rather not.....It

has done a great service to me.

You, who is to be sought in this world,—protector and refuge to the beings, have come here in search of me—me who is miserable and pariah (untouchable) after travelling hundreds of Yojanas!.....It is there the integral compensation of my austerities, without which why would you come from Ayodhyā to the Dandka forest? (13)

Rama - What, is it here, the Dandaka? (Looking all

round). Ah how ......

Here mellow and dusky, elsewhere rugged on account of their frightful windings,—here and there are the noisy quarters resounded by the roarings of the water-falls—, so mixed with the holy pilgrimages, hermitages, mountains, streams and rivers appear to me these divisions of the Dandaka forest, with their familiar sites. (14)

Those who reach the Satya-loka become mukta i.e., attain salvation.

3. महिमा-महतो भावः ( महत् + इमनिच्) महिमा। Sloka 13-14. - Metre: Sardula-viktidicam. (See P.54)

4. अन्वेष्टब्य: — अनु + इष् + तब्य (कर्मणि)।

5. Bhūta-nātha—Rāma is identified here as the Supreme Being. Kane calls it anachronism, where the poet is transferring his own feelings to personages who were contemporary of Rāma. Bhavabhūti's Rāma had no idea that he was an incarnation of Viṣnu. Another interpreter takes 'bhūtanātha' merely as 'the king'.

6. स्निग्ध-श्यामाः — स्निग्धाश्च ते श्यामाश्च (कर्म०)।
7. भीषणाभोग-रूदाः —भीषणाः त्राभोगः तेन रूदाः ये ते।

8. तीर्थाश्रम-इत्यादि तीर्थानि त्राश्रमाः गिरयः सरितः गर्ताः कान्ताराणि वि सि. भिश्रकार्थे के तथा के कान्ताराणि वि सि. भिश्रकार्थे के तथा के कान्ताराणि वि

शस्त्रकः -द्रण्डकेवेषा यत्र किल पूर्व निवसता देवेन -चतुर्दश सहस्त्राणि रत्तसां भीम-कर्मणाम् । त्रयश च द्रपण-खर-त्रिमृर्थानो । रेथे ।।

त्रयश् च दूपग्-खर-ात्रम्धाना प्रशास्त्राः । ११ ॥ येन सिद्धचेत्रे ऽस्मिन् जनस्थाने माहशाम् अपि जानपदा-नाम् अकुतोभयः संचारो जातः ।

रामः - न केवलं द्राडकैव जनस्थानम् ऋषि ! श्रम्यूकः - वाढम् । एतानि खलु सर्व-भूत-रोम-हपँगान्य् उन्मत्त-चर्ण्ड-श्वापेद-कुल-संकुल-गिरि-गह्नराग्यि जनस्थान-पर्यन्त-दीर्घारययानि दिच्चणां दिशम् अभिवर्तन्ते । तथाहि-

निष्कुज-स्तिमिता:क्वचित् क्वचिद् श्रिपि प्रोच्चएड-सत्व-स्वनाः स्वेच्छा-सुप्त-गभीर-घोर-भुजग-श्वास-प्रदीप्ताग्नय: । सीमान: प्रद्रोद्रेषु विलसत्-स्वल्पाम्भसो यास्व् श्रयं विष्यद्भिः प्रतिसूर्यकैर् श्रजगर?-स्वेद-द्रवः पीयते ॥ १६॥

Śloka 15.-This verse occurs in Mv. (V. 13).

(Allusion) Khara, Dūṣaṇa and Trimūrdhan—they were the demons killed by Rāma Sūrpaṇakhā, after her nose was cut by Lakṣmaṇa, instigated her brothers Khara and Dūṣaṇa to avenge her wrong. They fell in a battle with Rāma, along with their 14,000 Rākṣasas.

1. Trimūrdhānah-Grammatical note:—The 'Samāsānta' is defective here. According to the rules of Pāṇini (V. 4. 115.) we expect' trimūdhāh'. But I ātanjali in Mahābhāṣya (III P. 140. 16) gives this rule facultatively (vibhāṣā):so 'trimūrdhan' would be the alternative form. (cf. Wecker. 11. 1. P. 116)

2. श्रकुतीभय:—(समास:) नाहिन कृतो भय: यस्य । This is

Sambūka - In reality, it is Dandaka. It is here,

they say that Your Majesty lived formerly-

Fourteen thousand Raksasas of ferocious deeds, also the other three-Disana, Khara and Trimurdhan were killed by you) in a battle. (15)

Thanks to which even citizens like me, henceforth move about fearlessly in this Janasthana-the territory

of the Siddhas (hermits).

Rāma - Not only Dandaka but Janasthāna also .....

Sambūka - Oh, yes; here are indeed, causing horripilation to all beings, with their caverns infested with troops of ferocious and furious animals, the extensive forests which form their frontiers at Janasthana, extending themselves towards the south. As for instance-

At some places, the dead silence is reigning, unbroken even by the cooing of the birds, at another place the howling of the ferocious animals is prevailing;-The fires are lit by the deep breath of the serpents dozing at their ease; - and there are regions where the shallow waters glisten at the bottom of the holes, where the thirsty lizards drink the liquified sweat of the python. (16)

a compound of मयूर-व्यंसकादि class (Cf. Pāṇini II, 1,72).

सर्च-भूत-इत्यादि--सर्वेषां भूतानां रोमानि हर्षयन्ति यानि तानि

4 उन्मतचराड-( समासः ) उन्मत्तेः चराडैश्च श्वापद्-कुलै: संकुलानि गिरि-गहरागि येषां तानि तानि ।

Sloka 16 .- Metre: Śārdūla-vikrīditam. (See P. 54)

 स्वेच्छा-इत्यादि — स्वेच्छया सुप्ताः गभीर-भोगाः (गभीराः भोगाः येषां ते ) च ते सुजगाः तेषां श्वासैः प्रदीप्ताः अप्रयः यासु ते तथोकाः।

<sup>6.</sup> अजगर: — अजं गिरति ( भन्नयति ) इति अजगर: । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

राम:-पश्यामि च जनस्थानं भूत-पूर्व-खरालयम् । प्रत्यत्तान् इव वृत्तान्तान् पूर्वान् ऋनुभवामि च ।।१९॥ ( सर्वतो ऽवकोक्य ) - प्रियारामा हि सर्वथा वैदेख् आसीत् एतानि तानि नाम कान्ताराणि । किम् अतः परं अयानकं स्यात् ? (सास्तम्)

त्वया सह निवत्स्यामि वनेषु मधु-गन्धिषु । इतीहारमते चासौ स्नेहस् तस्याः स तादशः ॥ १८॥ न किम् चिद् अपि कुर्वाणः सौख्यैर् दु:खान्य् अपोहति तत् तस्य किम अपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥ १८॥ शम्बूकः—तट् त्रलम् एभिर् दुरासदैः । त्र्रथैतानि सट्-कल-मयूर-कण्ठ-कोमल-च्छविभिर्<sup>३</sup> श्रवकीर्णानि पर्यन्तेर् श्रविरल-निविष्ट-नील-बहल-च्छाया-तरुग्।-तरु-पण्ड-मण्डितान्य् असंभ्रान्त-विविध-मृग-यूथानि पर्यतु महानुभावः प्रशान्त-गम्भीराणि मध्या-रण्यानि ।

इह समद-शुकुन्ताक्रान्त-वानीर-मुक्त-प्रसव-सुरभि-शीत-स्वच्छ-तोया<sup>10</sup> वहन्ति ।

1. भृत-पूर्व-खरालयम् पूर्व भृतः भूत-पूर्वः ( सुप्-सुप् समास: ) भूत-पूर्व: खरस्य त्रालय: य: स तम्।

2, प्रियारामा - प्रियः श्रागमः ( उपवन ) यस्याः सा ।

3. मधु-गन्धिषु — मधुन: गन्ध: श्रस्य स्तीति मधुगन्धिन तेषु

Sloka 17-18-19. Metre: Anustubh. (See P. 10)
4. 'āramate'—The construction is against the rules of Pāṇini. √ram preceded by 'vi' 'ā' and 'pari' takes parasmaipada. The choice of the reading इति हा रमते चासी is notd. ba

सीख्यम — सुखम् एव इति ( सुख — अयञ ) स्वार्थे ।

6. 'apohati' -- Present of Japa + uh to remove, to destroy.

7<sub>.</sub> दुरासदैः—दुःखेन श्रासाद्यन्ते इ<mark>ति (दुर्+श्रा+सद्+खल्।</mark>

६ मद-कल-इस्वादिका (State / अ) अन्दान के किला गयूरः तस्य

Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and e Gangotri Rāma — I see this Janasthana, formerty the landmark of Khara, and I feel, again the events of yore, as if they were happening before my eyes. (17)

(Looking around). Yet the Princess of Videha always loved these delightful gardens. These are indeed those woods ............ What could be more terrible

than that ?.....(With tears)

"With you I shall live in these woods full of sweet fragrance." Thus she used to take delight (in these

words); so great was her love. (18)

(A sweet-heart) does not do anything, yet thanks to her comforts, she drives away all miseries, -such an indescribable treasure she is for him, who possesses a

sweet-heart. (19)

Sambūka-Leave off, then, these inhospitable places. Your Majesty may rather see: - Strewn with the outskirts having delicate beauty of the throat of peacock singing out of joy, -adorned with the clusters of young trees densely grown and yielding bluish shade, with their herds of different animals roaming undisturbed-Here are peaceful and profound, these forests of the central region.

Here, -with their crystalline cool waters perfumed with flowers detached from the Vanira (reed) creepers with birds intoxicated with love,thronged

क्यठः तद्वत् कोमला छविः येषां ते तैः।

9 अबिरल-इत्यादि— ( समासः ) अविरतं च तरवः तेषां नीलवहल-च्छायाः तरुगाः मिरडतानि यानि तानि । Śloka 20 - Metre : Mālinī. (See example of 'iurgid or bembastic' style which some Skt. authors term 'gaudī rīti', others "paruṣā rīti" (cf. Sāhityadarpaṇa 637).

श्रोतः प्रकाशकेर् वर्गे बन्ध श्राडम्बरः पुनः। समास-बहुला गौड़ी। समद-इत्यादि—(समासः) मद्ने सह इति समदाः ये शवुन्ताः ते आकान्ताः (व्याप्ताः) ये वानीगः तेभ्यः मुक्ताः ये तासां

प्रसवः (पुष्पाचा) तैः सुरभिः शीतं स्वच्छं च तोयं यासां ताः तथोक्ताः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

फल-भर-परिणाम-श्याम-जम्बू-निकुञ्जस्वलन-मुखर-भूरि-लोतसो निर्भारिगयः । २०॥
श्रापि च—
द्धति कुहर-भाजाम् श्रुत्र भल्लूक-यूनाम्
श्रुत्रसित-गुरूणि स्त्यानम् श्रुम्बू-कृतानि ।
शिशिर-कटु-कषायः स्त्यायते सल्लकीनाम्
इभ-दलित-विकीर्ण-ग्रन्थि-निष्यन्द-गन्धः । २१॥
रामः—( सवःष्य-स्तम्भम् )—भद्र, शिवास् ते पन्धानो, ६ देवयानं प्रतिपद्यस्व पुरुषेभ्यो लोकेभ्यः।

शम्बूकः — यावत् पुरागा-त्रह्म-वादिनम् त्रगस्त्यम् ऋषि अभि-

वाद्य शास्वतं पद्म् अनु-प्रविशामि ( इति निष्कान्तः )

रामः — पतत् तद् पव हि वनं पुनर् श्रद्य दृष्टं यस्मिन्न् श्रभूम चिरम् पव पुरा वसन्तः। श्रारणयकाश् च गृहिणाश् च रताः स्व-धर्मे सांसारिकेषु च सुखेषु वयं रसज्ञाः॥ २२॥

1 फलभर-इत्यादि—( समासः) फल-भरस्य यः परिगामः (पकता) तेन श्यामः जम्बू-निकुञ्जः तस्मिन् स्खलनेन मुखराणि भूरीणि स्रोतांसि यासां ताः तथोक्ताः।

Sloka 21—Metre : Mālinī (See P. 33) 2. कुहर-भाजां—कुहरं भजन्ते ये ते तेपाम्।

3. Styāyate, Styānam - From Istyai + lyut to increase, to spread out. Ordinary the root is Parasmaipada. Ātmanepada is irregular.

4, अम्बू-छतानि—अनम्बू अम्बु छतानि इति अम्बु + चिव + छ +कः (कर्माण)।

**्रम-दास्त-इत्यादि— ( समासः ) इभैः द्**लिताः ( भिन्नाः )

6. The passage is ambiguous. Kane translates. "May the paths—called Devayāna be safe to you, Mayest thow vanish towards the holy world!" S. Ray Translates: "May your journey be safe. Take the divine car for the holy regions!" Che play saylo Wayshastheollections lation of madame Stchoupak.

Digitized by Arya Samaj Foundation, Chennai and eGangotri with their multiplex streams gliding through the Jambū groves which are dark with their ripened wealth of fruits,—roll the torrents of the mountains. (20)

Besides-

Here, the slabberings of young bears dwelling in the caves reverberate, being amplified by the echo; cool, sharp and poignant odour of the Sallaki plant being distilled from the joints (of their stalks) and crushed and scattered about by the elephants is spreading all round. (21)

Rāma (Suppressing his tears) - Bon Voyage! my friend, may you attain the means of conveyance of gods which may lead you to the heavenly regions!

Sambūka—No sooner I have saluted the sage Agastya—the interpreter of the ancient Veda, than I

will enter the eternal habitation.

Rāma—Here is that forest; now I see it again...
.....It is there that we lived formerly, hermits and householders devoted to our duties as well as experiencing the flavour of the worldly pleasures. (22)

विकीर्गाश्च ये ग्रन्थयः तेषां निष्यन्दः तस्य गन्धः यः सः ।

6. 'Deva-yāna', path of the gods, which is opposed to pitr-yāna, path of the manes of Chāndogya Up. (V.3,2), path which leads to the celestial blessedness, or to the imperishable light. (Cf. H. Nyberg, Cosmogony..., J. A. CC XIX (1931, P. 122-3). To take 'deva-yāna' as aerial-car (Puṣpaka) is unlikely. Among two paths of the Upaniṣads viz. 'deva-yāna' and 'pitr-yāna', the former leads the wise people through various stages towards Brahman from which there is no return; the latter, in requital for sacrifices, words of piety and asceticism, guides to the Candraloka, (lunar region), where a person stays temporarily so long as the fruits of his good Karmans exist and then he returns to the earth. (Cf. also Bhagavadgītā VIII 23-26.)

Sloka 22 - 23 - Metre: Vasantatilakā (See P. 11.)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

पते त पव गिरयो विरुवन्-मयूरास्
तान्य पव मच-हरिणानि वन-स्थलानि ।
श्रामुञ्ज-वञ्जल-लतानि व तान्य श्रम्नि
नीरन्भ्र -नील-निचुलानि सरिचटानि ॥ २३ ॥
मेघ-मालेव यश् चायम् श्राराद् श्रीप विभाव्यते
गिरि: प्रस्रवणः सोऽयम् यत्र गोदावरी नदी ॥ २४ ॥
श्रस्यैवास्मिन् महति शिखरे गृभ्र-राजस्य वासस् त्
तस्याधस्ताद् वयम् श्रीप रतास् तेषु पणोंटजेषु ।
गोदावर्याः पयसि वितत-श्यामलानोकह-श्रीर् श्रम्तः-कृजन्-मुखर-शकुनो यत्र रम्यो वनान्तः ॥ २४ ॥
श्रत्तेव सा पञ्चवटी यत्र निवासेन विविध-विश्रम्भाति-प्रसंग-साचिणः प्रदेशाः प्रियायाः प्रिय-सखी च वासन्ती नाम वन-देवता ।
किम् इदम् श्रापतितम् श्रद्य रामस्य १ संप्रति हि—

चिराद् वेगारम्भी प्रस्त इव तीव्रो विष-रसः कुतश् चित् संवेगात् प्रचल इव शल्यस्य शकलः। व्रणो रूढ़-प्रंथिः स्फुटित इव हन्मर्मीण पुनर् धनीभूतः शोको विकलयित मां नृतन इव ॥ २६॥ तथापि तान् पूर्व-सुहदो भूमि-भागान् पश्यामि। (निरूप्य) श्रहो श्रनवस्थितो भूमि-संनिवेशः।

1. श्रामञ्ज -वञ्ज छ-छतानि — श्रामञ्जवः वञ्जल-लताः येषु तानि ।

2. नीरन्ध्र: — निगेतं रन्ध्रं येभ्य: ते । 3. Kane translates the passage: "Nicula trees that are

deeply merged into the water."

Ray translates: "Nicula clumps without an opening."

We have followed Madame Stchoupak.

4. 'ārāt' — is an Avyaya (indeclinable Particle) meaning both 'near' or 'far off'.

Śloka – 25. Metre: Mandākrāntā. (See P46.) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 5. वास: — उच्यते श्रास्मिन् इति वस् ने घन्। Digitized by Arva Samai Foundation Chennai and a Gangotti Here are the same mountains where the peacocks used to warble. There are the same wood-lands with their intoxicated deer,—and there are the same banks of the river with the branches of the Bamboos producing harmonious murmur with their heavy canes, dark and blue. (23)

That which, like the garland of clouds spreads out at distance, is the muntain Prasravana. It is there

that the Godavari is found. (24)

It was on its gigantic summit that there was the abode of the King of Vultures (Jatāyus). At its foot we also enjoyed in the leafy huts!—And here, extending on the banks of Godāvarī, the dusky splendour of its dark trees full of chirping and cooing birds, are the exquisite outskirts of the woods. (25)

Here is that Pancavatī, where, during our long sojourn, these sites bear the testimony of our extreme love, and where lived the friend of my beloved, a deity of the forest, Vasantī by name. What then has happened to day to the wretched Rāma? For now:

Since long active, such a burning poison is spreading (in me). Such a splinter of arrow is thrown off with great force, I know not with what motive. Such cicatrised (the mouth of which is healed ut) wound is burst at the vitals of my heart. Intense, my sorrow is making me faint, as if it were recent. (26)

Nevertheless I see the same landscapes—my old friends. (Seeing carefully) The configuration of the

landscape is altered. For example, (observing).

6. वितत-श्यामल-इत्यादि (समासः )—विततः श्यामलानां अनोकहानां (बृचागां श्रीः (शोभा) यस्मिन् म तथोकः ।

7. अन्त:-इत्यादि — (समासः ) अन्तः कूजन्तः अत एव मुखराः

यस्मिन् ते तथोक्ताः।

8. 'Nivasen' - Instrument of duration. Used rarely in classical Skt. (Renou. Gramm. 219 d.)

Śloka 26 - Metre: Śikharini (See P. 38).

9 वेगारम्भी वेगेत आरब्धं शीलं अस्य इति (वेग+आ+ रभ + गिनि ) कतरि । पुरा यत्र स्रोतः पुलिनम् अधुना तत्र सरितां विपर्यासं यातो घन-विरल-भावः चितिरुहाम् । बहोर् हष्टं कालाद् अपरम् इव मन्ये वनम् इदम् <sup>2</sup> निवेशः शैलानां तद् इदम् इति बुद्धिं द्रद्यति ।। २७॥

हन्त पहिरन्तम् अपि मां पञ्चत्रटी-स्नेहो वनाद् आकर्षतीव। (सकरणम्)

यस्यां ते दिवसास् त्वया सह मया नीता यथा स्वे गृहे यत्संबन्धिक - कथा भिर् एवं सततं दीर्घाभिर् आस्थीयत ।। एकः संप्रति नाशित-प्रियतमस् ताम् अद्य रामः कथं पापः पञ्चवदीं विलोकयतु वा गच्छत्व् असंभाव्य वा।। २८॥

( प्रविश्य ) शम्बूक.—जयतु जयतु देवः भगवान् अगस्तयः मत्त श्रुत-भगवत्-संनिधानस् त्वाम् आह—परिकत्पितावतरगा-मङ्गला प्रतीत्तते वत्सला लोपामुद्रा सर्वं च महपेयः । तद् एहि संभाव्यासमान् । अथ प्रजिवना पुष्पकेगा स्व-देशम् उपगम्याश्वमेधाय सज्जो भविष्यसीति ।

Śloka 27 – Metre: Śikharinī. This verse has been cited by Ksemendra in his Aucityavicāra-carcā (P. 147) as an example of 'deśaucitya' conformity of the place; by Sarasvāti (III, 41) as an example of 'Smarana' remembrance (a secondary sentiment); by Kuvalayānanda (23,26) as an example of Samāsokti Figure, which consists in attributing a declared thing to that which is undeclared. Here the words of Rāma are applied to the changing a spect of the human life. पराक्ति-मेदके: रिलान्टे: समासोक्ति: (Kā. Pra. 10)'

<sup>1.</sup> विवर्यासम् -वि + परि + अस् + घन् ( भावे )।

<sup>2,</sup> चितिरुद्दाम् - चितौ रोहन्ति इति (चिति + रुद् + क्विप्) ते तेषाम्।

<sup>3,</sup> निवेश:—सं + ति तः निम्न saige गृत्व (आ बोरा) Chilection.

<sup>4. &#</sup>x27;drdhayati' - Denominative verb from the noun 'drdha-

Where formerly there was a water-current, the rivers today have sandy banks. Density and interspace of it is interchanged. Seen after a long time, this forest appears to me quite a different one; but the configuration of the rocks confirms my belief that it is the same. (27)

Alas, in vain I avoid; my affection for the Pancavati seems to attract me by force. (With a pathetic tone)

Pañcavati-where, in her company, I passed these days as if in my own house,—the object of our long conversations which endlessly kept us engaged with each other; -Rāma, alone now, having destroyed that which was dearest to him, how, the culbrit, is he going to survey or leave without paying respect to it. (28)

Sambūka - victory, victory to the King. Sire, the revered Agastya, having learnt from me your presence, informs you thus: "The motherly Lopamudra who made all the preparations for the welcome ceremony of your descent from the 'air-ship' is awaiting you and so also all the great Rsis. Come, therefore, to greet us. Afterwards on the speedy Puspaka you will return to your country to prepare yourself for the Asvamedha.

Śloka 28.-Śārdūla-vikrīditam (See P. 54) 5. यत्सम्बधि--यस्याः सम्बन्धः सो ऽस्यास्ति इति यत् सम्बन्धः + इति।

6. त्रास्थीयत—स्था + (लङ्) त ( भावे )passive imperfect

3rd pers. Sing. of Ja + stha-

7. 'Avatarana mangala' - the ceremony of descent. 'A mystic rite consisting of waving cocoanuts, rice mixed with curds and other things over a person and then keeping aside the things so waved where four roads meet! (Kane n. P. 76). But no Canonical Text mentions this ceremony. As it is accomplished by Lopāmudrā. This too like the ceremony of 'samkhyā mangala' (infra P.106) was performed by ladies. (stry acara).

8. Lopā pudrā - Wife of Agastya and daughter of a King of Vidarbha. Satya Vrat Shastri Collection.

रामः —यथाज्ञापयित भगवान् । शम्बूकः —इतस् तिहँ देवः प्रवर्तयतु पुष्पकम् । रामः —(पुष्पकं प्रवर्तयन् ) —गुरु-जनोपरोधात् । चर्गां चस्य-ताम् स्रतिक्रमो रामस्य । देव पश्य, पश्य ।

गुञ्जत् कुञ्ज-कुटीर-कौशिक-घटा घूत्कार-वत्-कीचक-स्तम्बाडम्बर-मूक-मौकुलि-कुलः कौद्धावतो उयं गिरि:। पतिस्मिन् प्रचलाकिनां प्रचलताम् उद्गेजितः कृजितैर् उद्वेल्लन्ति पुराण-रोहिण-तह-स्कन्धेषु कुम्भीनसाः ।।२६॥

ऋपिच.....

पते ते कुहरेषु गद्गद्-नदद्-गोदावरी-वारयो<sup>न</sup> मेवालम्बित-मौलि-नील-शिखराः कोणीभृतो दाचिणाः। अन्यो-ऽन्य-प्रतिघात-संकुल-चलत्-कल्लोल-कोलाहलैर्<sup>१</sup> उत्तालास्त दमे गभीर-पयसः<sup>10</sup>पुण्याः सग्ति-संगमाः।३०। ( र्वत निकानतौ )

# इति पश्चवटी-प्रवेशो नाम द्वीतीयो ऽङ्कः

Śloka 29 – Metre: Śārdūla-vikrīditam (See P.54) The verse is full of alliteration (anuprāsa). 1. ব্যায়:—ব্য + হঘ + ঘন ( মার )

- 2. गुञ्जत-इत्यादि—( समासः )गुञ्जतः कुञ्जानां कुटीराः तेषु ये कौशिकाः तेषां ये घटाः (सम्हाः) तेषां यः घृत्कारः तद्वतः कीचकाः तेषां ये स्तम्बाः तेषां आडम्बराः तैः मूकानि मौकुलीनां कुलानि यस्मिन् स तथोक्तः।
- 3. 'Krauncāvata'—Another reading 'Kunjāvata—The name as the mountain has nowhere been attested. Kraunca, on the contrary, occurs in Rāmāyana (IV.43)
- 4. प्रचलाकाम् (प्रचलाक: वह ) अस्यास्तीति। 5. प्रचलताम्-genitive pl. of Present participle of √pra+ cal.

6. कुम्भोनसः— कम्भो इव नासिका यस्य स तथाकः ISerpent.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Rama-As the venerable (Rsi) commands.

Sambüka-Then, Your Majesty be pleased to

direct your Puspaka to this side.

Rāma-Venerable Pañcavațī, since there is a pressure from the elders, pardon me, for a moment, this breach of etiquette.

Sambūka Look, Sire, look.

This is the mountain called Krauncavata, with its humming murmer, in the bower-hovels, of the troops of owls filling with their ululation the the groves of noisy reeds (Bamboos), forcing silence upon the group of crows ;-there, seized with terror at the sharp notes of the dancing peacocks, the pythons coil round and round the trunks of ancient sandal-wood trees. (29)

Moreover-

Here are, in the midst of the caverns sobbing and roaring waters of the Godavari, here are with the clouds hanging upon the tops of their blue summits, the mountains of the South; -agitated by the violent fracas of the terbulent waves, dashing against one another, in a tumultuous scuffle,-here are with their profound waters, the sacred junctions of the rivers. (30)

End of the Second Act called "The Arrival at

the Puncavali,"

and Mahāvīra. (II, 17), which the comm. takes as forest (Krauñca-vana')

Śloka 30 - Metre : Śirdūla-viki ditam.

7.गद्-गद-नद-इत्यादि-( समासः ) गद्गदं नदन्ति

गोदावर्याः वारीशा येषु ते।

 सेघालम्बत-इत्यादि – (समास: ) मेघैः त्र्रालम्बिता: मौलयः तेषां अतएव नीलानि शिखगाणि येषां ते तथोकाः।

9. ऋन्योन्य-इत्यादि—( समासः ) ऋन्यः ऋन्यम्य प्रतिघातः इति अन्योन्य-पृतिवातः तेन संकलाः चलन्तरच ये कल्लोलाः तेषां कोलाहलः । 10 गर्भीर-पयसीम् । गर्भीर पयः येषां ते तेषाम् ।

# तृतीयो ऽङ्कः

( तत: प्रविशति नदी-द्वयम् ) पका—सखि मुरले, किम ऋमि संभ्रान्तेव ?

मुरला — सखि तमसे, प्रेषितास्मि भगवतो ऽगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वरां गोदावरीम् अभिधातुम्। "जानास्य् एव यथा वधू-परित्यागात् प्रभृति—

"श्रनिर्भिन्नो¹ गभीगत्वााद् श्रन्तर्-गृढ-घन-व्यथः । पुट-पाक²-प्रतीकाशो रामस्य कह्णो रसः ॥ १॥"

''तेन च तथा-विधेव्ट-जन-कब्ट-विनिपात-जनमना प्रकर्ष-गतेन दीर्घ-शोक-सन्तानेन सम्प्रति परिकीस्यो रामभद्रः । तम् अवलोक्य कम्पितम् इव मे सबन्धनं हृद्यम् । अधुना च प्रतिनिर्वर्तमानेन रामभद्रेस्या नियतम् एव पञ्चवटी-वने वधू-सह-निवास-विस्नम्भ-सान्तिसाः प्रदेशा द्रब्टच्याः । तत्र च निसर्ग-धीरस्याप्य एवं-विधा-याम् अवस्थायाम् अति-गम्भीराभोग-शोक-न्नोभ संवेगात् पदे पदे महान्ति प्रमाद-स्थानानि शङ्कनीयानि । तद् भगवति गोदावरि, तत्र त्वया सावधानया भवितव्यम्।

"वीची-वातैः शीकर-त्तोद-शीतैर्<sup>3</sup> श्राक्षाद्धः पद्म-किञ्जल्क-गन्धान् । मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस् तर्पयेति" ॥ २॥

Notes, Grammatical Notes, Samasas etc.

In act III the opening dialogue between two River deities prepares the audience to meet the hero and the heroine of the drama quite accidently and unknown to each other

1. त्रानिर्भिन्न: — निर् + भिद् + कतः = निर्भिन्नम् तत् त्र्यस्ति अस्य इति निर्भिन्नः, छिनिर्भिन्नःsalya Vrat Shastri Collection.

# Third Act

(Then enter two Rivers)

One - Friend Murala, why do you look so excited? Murala Friend Tamasa, the wife of venerable Agastya, Lopāmudrā sends me to the best of the Rivers, Godāvarī, to deliver this message: "You know well, how, since the repudiation of her young wife

"Too profound to be manifested outwardly, causing secretly an intense pain at the core, like a philter boiled in a closed vessel is the sentiment of

Rāma—the pity. (1)

"Therefore, arising from the loss of such a dear person, this long and terrible affliction, having reached to its climax, makes dear Rama pine away. On seeing him my heart trembles, as it were, with its delicate joints. Now having returned to the forest of Pancavati dear Rāma will certainly see again the sites bearing testimony of intimate confidence produced by his stay in these places in company of his young spouse. And there, under these circumstances, inspite of his inborn steadiness, the violence of his immense and too profound emotion is at every step, apprehensive of serious accidents. That is why, venerable Godavari, you must be full of solicitude there."

"With the breezes of your waves, made cool by the particles of spray and ladden with the perfumes of the pollen of the lotuses and wafted gently and gently, bring back our dear Rama to consciousness, every time he is seized with vertigo....." (2)

2. प्राक-A medical term, unattested in other literary texts, of cooking the ingredients in a close vessel covered with plaster of clay and the vessel intervened.

Śloka 2. – Metre: Mālinī (Sze P 33). CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 3. शोकर्-चाद-शोत:—शोकरस्य चोदाः (चूर्गानि) तैः शीताः ये ते तै: ।

तमसा—उचितम् एव दाचिएयं स्नेहस्य । संनीवनो-पायस् तु मौतिक एव रामभद्रस्य संनिहितः।

मुरला-कथम् इव ?

तमसा — श्रूयताम् । पुरा किल वाल्मीकि-तपोवनोपकरठात् परित्यज्य निवृत्ते लच्मगो सोता देवी प्राप्त-प्रसव-वेदनं स्रति-दुःख-संवेगान् स्रात्मानं गङ्गा-प्रवाहे निचिप्तवनी । तदेव तत्र दारक-द्वयं च प्रसूता । भगवतीभ्यां पृथ्वी-भागीरथीभ्याम् स्रभ्युपपन्ना रसा-तलं च नीता । स्तन्य-त्यागात् परेगा दारक-द्वयं च तस्याः प्राचे-तसस्य महर्षेर् गङ्गा-देवी स्वयम् स्रपित-वती ।

मुरला—( सविस्वयम् )
ईदशानां विपाको ऽपि जायते परमाद्भृतः ।
यत्रोपकरणी-भावम् श्रायात्य एवं-विध्रो जनः ॥३॥
तमसा—इदानीम् तु शम्बूक-वृत्तान्तेनानेन संभावित-जनस्थानागमनं रामभद्रं सरयू-मुखाद् उपश्रुत्य भगवती भागीरथी यद्
एव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहाद् श्राशङ्कितं तद् एवाशङ्कय सीतासमेता केन चिद् इव गृहाचार-व्यपदेशेन गोदावरीं विलोकयितुम्
श्रागता !

## 1. दाचि एयम् — दिच गास्य भावः।

- 2. Suicide of Sītā is an innovation of Bhavabhūti. Sītā of the Rāmāyaṇa says on the contrary (VII. 41.8): 'I cannot even.... throw myself into the waters of the Gangā, for I cannot destroy the royal descendants of my lord'.
- 3. 'Rasātala'—One of the 7 nether worlds (pātāla) inhabited by the demons or rather spirits etc. This must not be confounded with naraka. The names and order of these regions differ according to different texts. In the Epic the 'rasātala' forms CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Tamasā-Ingenious care befits her (Lopāmudrās) affection, but the means of reviving dear Rama is original and at hand to-day.

Murala-How so?

Tamasā—Listen. Formerly, it is said, when Lakṣmaṇa had left the neighbourhood of the hermitage of Vālmīki, where he abandoned the queen Sīta, seized with the throes of child-birth, urged by an impulse of extreme anguish she precipitated herself in the stream of the Gangā. Immediately she brought into the world a couple of children. Helped by both the venerable Earth and the Gangā, she was conducted to the nether world. After they had been weaned from the mother's milk, the Goddess Gangā personally confided them to the great sage—the son of Pracetas.

Muralā (With astonishment)-

For such persons, even the adverse stroke of fortune turns up wonderful since the rôle of auxiliary is assumed

by the persons of so high importance. (3)

Tamasā—Now, actually having learnt from the lips of Sarayū that after the adventure of Sambūka, dear Rāma had planned to come to Janasthāna, the venerable Bhāgīrarhī, having apprehended the same fears which the affection of Lopāmudrā has already done, accompanied by the queen Sītā, has come to see the Godāvarī on the pretext of performing some domestic rites.

the inferior division. (Cf. W. Kirfel, Die Kosmo-

graphie, der Inder P. 14-147)

4. 'Stanya-tyāgāt parena'—Grammatically it is quite irregular. Adverbs ending in 'ena' (like parena) govern the accusative or gemtive (Cf. Pa. II. 3. 41).

5. उपकरणीभावम् — उपिकयते अनेन इति (उप + कृ + ल्युट्) उपकरणाम् । अनुपकरणाम् — उपकरणं भवति [ उपकरणा + चित्र + भू + (लट्) ति] इति उपकरणीभवति । उपकरणस्य भावः इति ( उपकरणा कृति कृते अपूर्व स्त्र है। उपकरणा भावः ।

मुरला —सुचिन्तितं भगवत्या भागीरथ्या । राजधानी-स्थितस्या-स्य खलु तैस् तैर् जगताम् श्राभ्युद्धिकैः कार्यः व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताश् चित्त-विद्योपाः । श्रव्यप्रस्य पुनर् श्रस्य शोक-मात्र-द्विती-यस्य पञ्चवटी-प्रवेशो महान् श्रनर्थं इति । तत् कथम् इदानीं सीता-देव्या रामभद्र श्राश्वासनीयः स्यात् ।

तमसा— चक्तम् अत्र भगवत्या भागीरथ्या— "वत्से, देव-यज्ञन-सम्भवे, सीते, अद्य खल्व् आयुप्मतोः छुश-लवयोर् द्वादशस्य जन्म-वत्सरस्य संख्या-मङ्गल-प्रन्थिर् आभिवर्तते । तद् आत्मनः पुरागा-श्वशुरम् एतावतो मानवस्य राजर्षि-वंशस्य प्रसवितारं सवितारम् अपहत-पाप्मानं स्वहस्तापचितैः पुष्पेर् उपतिष्ठस्व । न त्यम् अवनि-पृष्ठ-वर्तिनीम् अस्मत्-प्रसादाद् वन-देवता अपि द्रच्यन्ति कि पुनर् सत्यां इति । अहम् अप्य् आज्ञापिता— "तमसे त्विय प्रकृष्ट-प्रमेव वधूर् जानकी । अतस् त्वम् एवास्याः प्रत्यन्तरी-भवेति ।" साहम् अधुना यथादिष्टम् अनुतिष्ठामि ।

मुरला—ग्रहम् अप्य एतं वृत्तान्तं भगवत्ये लोपामुद्राये निवेदयामि । गमभद्रो ऽप्य आगत एवेति तर्कयामि ।

तमसा—तद् इयम् गोदावरी-हदान् निष्क्रम्य— परि-पाण्डु-दुर्वल-कपोल-सुन्दरम् अ द्यति विलोल-कवरीकम् स्राननम् ।

For the sake of propitiation the women tie in the hand a knot of silken thread. (Cf. supra P notes.)

<sup>1. &#</sup>x27;Saṃkhyāmangala'—The commentator Virā says: "मङ्गलार्थ करे पट-सूत्रादिना स्त्रियो प्रनिय कुर्वन्ति"—

<sup>2.</sup> मानवस्य — मनोर् अयं मानवः। Manu Vaivasvata, son of the Sun (Vivasvant) is the ancestor of the dynasty of Ayodhyā. According to Rāmāyana (Bal. 70, also Ayodhyāchi saya grangslassy confectionna, his descent

Muralā—The venerable Bhāgīrathī has had an excellent idea. In fact, as long as dear Rāma finds himself in his capital and is occupied with all sorts of business pertaining to the prosperity of the people, distraction of his mind is checked. But, from the time that he is unoccupied and that he remains alone with his grief, his arrival in the Pancavatī is a great calamity for him. But how could dear Rāma be consoled by the queen Sītā?

Tamasā—The venerable Bhāgīrathī has said: "my dear child Sītā, born of the place of Divine Sacrifice, you know, today is the happy return of the 12th anniversary of Lava and Kuśa—long be their lives!—That is why, with the flowers picked by your own hands, you should go to pay homage to your ancient father-in-law, the ancestor of the race of royal sages, descendant of Manu—the Sun-god, the banisher of the evil. As long as you will find your-self on the surface of the earth, thanks to our power, even the sylvan-deities shall not see you, much less the mortals. As for myself. I have received orders thus: "Tamasā, the young queen Jānakí is greatly attached to you. So you should keep her company." Here I am, now to do what has been ordered to me.

Muralā —As far myself. I am going to communicate this news to the venerable Lopamudra. Dear

Rāma, I suppose, must already have arrived.

Tamasā—Here she is coming out of the waters of Godavari.

Wearing a handsome face, altogether pale, with emaciated cheeks, and dangling locks—Incarnation of

is traced from Brahmā, whose son was Marīci, whose son was Kasyapa, whose son was Vivasvant—the sun-Manu was the son of Vivasvant. Rāma was 37th in descent from Vivasant.

Śloka 4-Metre: Manjubhasini (See P. 26).

3. परिपाराडु-इत्यादि—परिपाराडू दुर्वली च यौ कपोलौ ताभ्यां सुन्दरम्।

सीता - ससम्ब्रमं कति चित् पदानि गत्वा ) श्रज्ज उत्त, परित्ताहि परिताहि मह तं पुत्त श्रम् ! (स्मृतिम् श्रभिनीय सवैकल्यम् ) हद्धी, हद्धी. ताइं जेव्व चिर-परिचिदाइं अक्खराइं पञ्चवटी दंसगोण मं मन्द-भाइगीं त्रग्राबन्धन्ति । हा चजाउत्त ! ( इति मूर्च्छति )

ि स्संभ्रमम् कतिचित् पदानि गत्वा) त्रार्थपुत्र, परित्रायस्व, परित्रायस्व मम तं पुत्रकम् (स्ट्रतिम् अभिनाय सबैकल्यम् ) — हा धिक्, हा धिक् तान्य एव चिर-परिचितान्य अत्तराणि पञ्चवटीदर्शनेन मां मन्दभागिनोम् श्रनुबन्नित । हा त्रार्थपुत्र, ( इति मूर्च्छति ) ]

( प्रविश्य ) तमसा —वत्से, समाश्वसिहि समाश्वसिहि. (नेपथ्ये) बामन-राज, अञ्जेव स्थीयताम ।

सीता—( समाध्वस्य ससाध्वसोल्लासम् ) त्राम्हहे, जल-भर-भरित्रा-मेह-मन्थर-त्थिण्य-गम्भीर-मंसलो कुदो गु एसो भारई-गिरघोसो भरत्त-कण्णा-विवरं मं वि मन्द-भाइगीं भत्ति उस्सावेदि<sup>2</sup> ?

त्रिहो, जल-भर-भरेत-मेघ-मन्धर-स्तिनत-गम्भीर-मांसल:1 क्रतो न्व एव भारतीं-निर्घोषो भ्रियमागा-कर्गा-विवरां माम् अपि मन्द्रभागिनीं भटत्य उच्छव।सयति <sup>2</sup>

तमसा-( सस्तेहासम् ) श्रयि वत्से. श्रपरिस्फ्रट-निकाणे कुतस्त्ये<sup>3</sup> ऽपि त्वस् ईदशी। स्तनयित्नोर् 4 मयुरोव चिकतोत्करिटता स्थिता ॥॥।

1. जल-भर-इत्यादि-जलस्य भरेगा भरितो यः मेवः तस्य मन्थरं स्तनितं तद्वत् गम्भीरः मांसलः यः स तथोक्तः।

> गम्भं र-तार-धीर-नाद-भरित-कर्गा-विवरभू "व्याहरति मालनी० vii 1-27 वाङ्-नीर-घोषः कर्ग्य-विवरम् स्त्राप्याययति

( महाबीर**ः** II 21-22 )

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Sitā—(Alarmed, walking a few steps) my Lord, save, save, the poor darling of mine. (Gesticulating recollection, with despair). Alas I alas I Those long familiar words, at the sight of Paŭcavaţī haunt me, the unfortunate that I am! Ah my dear lord! (She swoons).

(Enter) Tamasā—My child compose yourself compose yourself. (Behind the scenes)—O best among, the 'air-ships', it is here that you must hault,

Sitä (Coming to her senses, with fear and joy)—Ah! powerful and deep; like the rumbling of the cloud laden with water, filling my ears, where from comes such a sound which again soothes me—a luckless person.

Tamasā (Tenderly with tears in the eves)—O my child!

At the slightest indistinct sound coming from an unknown direction, you are startled like a peahen at the roaring sound of thunder, quivering and restless, (7).

- 2, उच्छ्वास्यति Denominative verb from the
- 3. कुतस्त्ये-कुत आगत इति (कुतस् + त्यप्) constructed on the analogy of दान्तिगात्य etc.
- 4, 'Stanayitnoh' of the cloud from Vstan + ilnu (affix) locative psin sulfa Vrat Shastri Collection.

सीता—अअविद कि भगमि अपरिष्कुडेति ? मए उग सर-संजोएगा पचिभित्रागिदं श्रज्ज उत्तो एवव वाहरदिति।

[ भगवति, किं भणस्य अपारस्फुटेति ? मया पुनः स्वर-संयोगेन प्रत्य-भिज्ञातम आर्यपुत्र एव ब्याहरतोति ]

तमसा—श्रूयते तपस्यतः। कित श्रूद्रस्य द्रण्ड-धारणार्थम् ऐच्वाको थराजा जनस्थानम् आगत इति ।

सीता—दिद्विण अपरिहीगा-राअ-धम्मो क्खु सो राजा। [ दिष्ट्या त्रपरिहीन-राज-धर्म: खलु स राजा ] ( नेपथ्ये ) यत्र द्रमा अपि सृगा अपि वन्धवो मे

यानि प्रिया-सह-चरश् चिरम् श्रध्यवात्सम् उ पतानि तानि बहु-निर्भर-कन्द्राणि

गोदावरी-परिसरस्य गिरेस् तटानि ॥=॥

सीता—(दृष्ट्या) हा कहं पहाद-चन्द सराडलापाराडुर-परिक्खाण-दुडबनेन व्यात्रारेगा श्रद्यं निय-मोन्म-गन्भीरागुभावमेत्त-पचहि-जािंगाज्जो त्राज्ज उत्तो एवव । भत्रविद तमसे, धारेहि मां ( इति तमसाम् श्राक्षिष्य मृच्छिति )

[ हा कर्थं प्रभात-चन्द्र-मग्डल पाग्रहुर-पृरिताम-दुर्बलेना <sup>5</sup> कारेगाय निज-सौम्य-गम्भीरानुभाव-मात्र-प्रत्यभिज्ञेय त्र्यार्यपुत्र एव । भगवति तमसे, धारय माम्

तमसाँ—( धारयति ) वत्से समाश्वमिहि, समाश्वसिहि।

1 तपस्यत: - Genitive singular of the present participle (tapasyat from tapasyati-a denominative verb from the noun tapas.

 पेदवाक: —इच्वाकोर्गोत्रापत्यं पुमान् ( इच्वाकु + अञ् ) Sloka 8.-Metre: Vasanta-tilaka (See P. 11) The last stanza seems to allude to the scene of Ramayana (III 60 ff.) where Rama, after the disappearance of Sita, questions the animals and trees. This simply is not a coincident that Bhavabhuti has followed the compound: गिरिश् चार्यं बहु-निर्भार-कन्दरः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shasfri Collection.

# $\frac{118}{\text{Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri}}$

Sītā-Venerable lady, why do you say "indistinct"? At the combination of the articulation, I have recognised: "It is my noble lord who has spoken."

Tamasā-It is heard that in order to inflict punishment on a Śūdra, who was practising penances, the King-descendant of Ikṣvāku, has arrived at the Janasthāna.

Sītā—Thank God. He is a king who does not derogate from his kingly duties. (Behind the screen.)

These places where even the trees and the animals are like friends to me,—where I have lived for a long time in company of my beloved,—here are,—with their multiplex of waterfalls and caverns in the neighbourhood of the Godāvarī, these slopes of the mountain. (8)

Sītā—(Percieving [Rāmā]) Ah, what! with his face resembling the disc of the moon at the sun-rise, altogether pale, emaciated and enfeebled,—it is only through his exquisite, grave and inborn majesty that my lord is still recognisable! Venerable Tamasā, support me (She faints, embracing Tamasā).

Tamasā - (Supporting her) - compose yourself my child, compose yourself.

<sup>3. &#</sup>x27;Adhyavātsam'—Aorist of √adhi+vas. 'vas' when preceded by 'upa', 'adhi' and 'ā' takes the accusative and not the locative as it in case of 'vas' alone. (उपान्वध्याङ् वस: पा० I.4.48.)

<sup>4.</sup> बहु-निर्मार-कन्दराणि — बहवः निर्माराः कन्दराश्च येषु तानि । 5. प्रभात-चन्द्र-इत्यादि — (समासः) निजः सौम्यः गंभी-रश्च अनुभावः स एव मात्रा तेन प्रत्यभिज्ञातः यः स तथोक्तः।

(नेपश्ये) - अनेन पळ्ळवटी-दर्शनेन-

श्रन्तर-लीनस्य हु:खाग्नेर्¹ अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः²। उत्पीड इव धूमस्य मोद्दः प्राग् श्रावृश्योति माम्॥ ६॥ हा प्रिये जानकि.....

हा त्रियं जानाक..... तमसा - (स्वगतम्) - इदं तद् आशक्कितं गुरु-जनेन । स्रीता - (समाश्वस्य) हा, कहं एदं ? [हा कथम् एतत् ?] (पुनर् नेपथ्ये) हा देवि, दण्डकारण्य-वास-प्रिय-सखि, विदेह-राज-पुन्नि! (इति मुर्च्छति)

सीता—हद्धी, हद्धी, मं मन्द-भाइग्यों वाहरिस्र आमीलन्त-ग्रोत्त-ग्रीलुप्पालो मुच्छिदो एवव । हा कहं धरग्री-पिठ्ठे ग्रिक्ट-ग्रिस्सास-ग्रीसहं विपल्हत्थो । भस्रविद तमसे, परित्तार्शह परित्ता-एहि ! जीवावेहि अज्जउत्तं ! (इति पादयो: पतित )

[ हा धिक्, हा धिक् मां मन्द्रभागिनीं ब्याहृत्यामील क्षेत्र-नीलो-रपले । मूर्चिल एव । हा कथं धरणी-पृष्ठे निरुद्ध-नि:श्वास-नि:सहं विप-यंस्तः । भगवति तमसे, परित्रायस्व, परित्रायस्व ! जीवयार्थपुत्रम् ! ] तमसा— त्वम् एव नजु कल्यार्ण संजीवय जगत्पतिम् ।

प्रिय-रूपशी हि पाणिस् ते तत्रैष निरतो जनः ॥ १०॥ स्रोता—जं होदु तं होदु। जह भन्नवई त्राणवेइ। (इति स-सम्भ्रमं निष्कान्ता)

(तत: प्रविशति भूस्यां निपतित: सास्या सीतया स्पृत्यमान: साह्वादोष्ट्वासी राम:)

सीता—( किं चित् सहर्षम् )—जागो उगा पद्याश्चदं विद्य जीविद्यं तेल् उत्रस्स ।

[ जाने पुन: प्रत्यागतस् इव जीवितं त्रैकोकस्य ]

Śloka 9-13-Metre: Aunustubh (See P. 10)

1. दु:खाग्नि:-दु:खं अग्नि इव (कर्म०)।

2. ज्वलिष्यत:—Genitive of future participle from Jival. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. (Behind the screen) - at the sight of Pañcavați-

Like a column of smoke arising from the fire of my grief smouldering within, but ready at this moment, to blaze with a violent flash,—a stupor envelops me at first. (9)

Ah, dear Jānakī......

Tamasā — That is what was apprehended by our elders.

Sītā-(Coming back to her senses) Ah; how that ?...

(Again behind the screen) - Ah, queen dear companion of my sojourn in the Dandaka forest, Princess of Videha .... (Swoons).

Sītā—Alas, alas, having called me—the luckless that I am, closing his lolus-eyes, he loses his consciousness. Ah, how, here he is, on the ground, with dis breath stopped, powerless, and altogether changed. Venerable Tamasā, help, help. Bring my dear husband back to life. (She throws herself on the feet of Tamasā).

Do yourself, o beneficient lady, bring to lie the lord of the world,—for agreeable is the touch of your hand; therein alone lies the voluptuousness of this man. (10)

Sītā—Happen what may. As the venerable lady bids. (Exit in a haste.)

[Then enter Rāma lying on the ground, delightfully regaining consciousness at the touch of Sītā in tears]

Sītā -(With somewhat joy) - I feel, as if the three worlds seem to revive.

<sup>3.</sup> त्रामील-न्नेत्रोत्पलः — त्रा (ईषत्) मीलत् नेत्रं एव उत्पन्नं यस्य सः।

<sup>4.</sup> चिप्रकृत्तः Proि Sptyal श्राम् आस्त्रां स्त्रा स्त्रा

राम: - हन्त भो: किम् एतत् ?

त्राश्च्योतनं 2 नु । हरि-चन्दन-पल्लवानां निष्पोडिते 3 न्दु-कर-कन्दळजो नु । सेकः । स्रातस-जीवित-तरो: 4 परितर्पणो ऽयं संजीवनौषधि-रसो नु । हदि प्रसिक्तः ? ॥ ११ ॥

अपिच-

स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश् च मनसः परिमोहनश् च। संतापजां सपिद् यः परिद्वत्य मूच्छीम् स्रानन्दनेन जडतां पुनर् स्रातनोति॥ १२॥

सीता—( ससाध्वसोत्कम्पम् अपसत्य ) - एत्तित्रां एवव दायाी मए बहुदरं । [ एतावद् एवेदानीं से बहुतरम् ]

राम: ( उपविश्य )—न खलु वत्सलया सीता-देव्याभ्युप-पन्नो ऽस्मि ?

सीता हद्धी, हद्धी, किंति मं अञ्जउत्तो मिगिस्सिद् । [ हा धिक्, हा धिक्, किम् इति माम् आर्थपुत्रो मार्गियिष्यति ] रामः अवतु परयामि ।

Sloka 11—Metre: Vasanta-tilakā (See P. 11)
The 3rd pāda is controversial. Kane rejects the reading 'jīvita-taroh' which we have adopted. So does Kale on the ground that 'the comparison of the life to a tree is not quite happy' (?) But this idea has been expressed elsewhere (IV,2) in Uttararāmacarita:

हृदि नित्यानित्यानुषक्तेन सीता शोकेन तप्यते।

अन्तः प्रसुप्त-दहनो ज्वलन्निव वनस्पतिः ।। And, if we examine the contents, all the four images: viz. pallava, kandala, taru and oṣadhi offer a symmetry of construction and pertain to the botanical species.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Rāma - Ah, ah, what is this?

Is it the juice which flows from the off-shoots of the golden-coloured sandal-wood,—or the fluid caused to be gushed out in pressing the buds of the moon-beams?—Or a refreshment of the tree of my life or the essence of the life-giving plants which is poured into my heart. (11)

Moreover.....

Surely, this is the same touch which was familiar to me formerly. It revives my spirit at the same time fascinates it;—dissipating all of a sudden my swoon caused by grief, by its thrill, it prolongs once more my mental aberration. (12)

Sītā - (Withdrawing precipitately and altogether trembling) - That is already too much for me.

Rāma—(Sitting up)—Is'nt it, that I am favoured by my affectionate queen Sītā?

Sītā—Alas, alas, is my lord going to search for me?

Rāma-Well, I am going to find he

- 1. आश्च्योतनम् आ + श्च्युत् + ल्युट् भावे ।
- 2. Nu.....nu—The tripple interrogation is frequent in Kālidāsa also (Cf. Śak. VI 11).
- 3. निष्पीडित इत्यादि—( समासः)—निष्पीडिताः इन्दुकरा एव कन्दलाः तेभ्यः जायते यः स तथोकः।
- 4. जीवित-तरो:--जीवितं तरु: इव (कर्मधारय:) Śloka 12 - Metre: Vasanta-tilakā (See P. 11) Compare:

तव स्पर्शे स्पर्शे मम च परिमुदेन्द्रियगणो । विक्रास्त्रज्ञेनाहरं अमुस्मित्र समुद्रमुळ्यति च ॥

सीता — भत्रवदी तमसे, जोसरहा दाव । मं पेक्खित्र त्रागः । क्यागः विभग्नुएगादेन संनिहागोगा राज्या त्राहित्रं कुण्पिस्सदि ।

[ भगवति तमसे, अप्सरावस तावत् । मां श्रेक्ष्यानभ्यतुज्ञातेन सानिधानेन राजाधिकं कोविष्यति ]

तमसा — त्रायि वत्से, भागीरथी-प्रसादाद् वन-देवतानाम् अप्य् अदृश्यासि संवृत्ता ।

सीता — त्रं त्रात्थ खु एदं । [ आम् अस्ति ख्रुच् एतत् ] राम: — हा प्रिये जानिक !.....

स्तीता—(समन्यु-गद्गद्म्) अज्ञउत्त, असरिस्सं क्खु एदं वश्रयां इमस्स वुत्तन्दस्स। (सास्नम्) ब्रह्ना किंति वज्ञमई जम्म-नतरेसु वि पुर्याो असंभावित्र-दुल्लइ-दंसयास्स मं एव्न मन्द-भाइर्याि उद्दिसिस्र वच्छलस्स एव्वं-वादियाो अज्ञउत्तस्स उनिर ियारणुकोसा भविस्सं ? श्रहं एदस्स हिअश्रं जायामि ममानि एसो।

[ आर्षपुत्र, असहशं सळ्व एतद् वचनम् अस्य बृत्तान्तस्य.....। अथवा किम् इति वज्रमयी जन्मान्तरेष्व् अपि पुनर् असंभावित-दुर्कभ-दर्शनस्य माम् एव मन्द-भागिनीम् उद्दिश्य वरसक्येवं वादिन आर्य-पुत्रस्योपरि निरनुक्रोशा भविष्यामि ? अहम् एतस्य हृद्यं जानामि ममाप्य एषः ]

राम:—( सर्वतो ऽवकोषय सानिवेदम्)—हा न किंबिद् अन्न ! सीता—अन्नविद तमसे, तह गिक्षारण-परिवाइगो वि एदस्स एव्वंविधेगा दंसगोगा कीदिसो विश्व मे हिन्नन्नाणुनन्धोत्ति या जागा-मि [ अगवति तमसे, तथा निष्कारण-पारियागिनो ऽप्य एतस्यैवंविधेन-दर्शनेन कीदश इव मे हृद्यानुबन्ध इति न जानामि ]

Śloka 13—Metre: Śikharinī (See P. 38) Figure: Utprekṣā, Assimilation CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Sītā - Venerable Tamasā, let us move off. Seeing me approaching him without permsssion, the King will be all the more angry.

Tamasā - Well, my child, by favour of Bhāgīrathī you have become invisible even to the silvan deities.

Sītā-Oh, yes that is so! Rāma-Ah, dear Jānakī.....

Sita—(Faltering with excitement), my lord, these words are not quite in keeping with what has happened. (Crying). But why, hard as the adamant, shall I be pitiless towards my lord—he whose glimpse, even in my lives hereafter, will be difficult beyond imagination to have,—he who, full of affection speaks thus of me, poor unfortunate that I am. I know his heart and he mine.

Rama—(Looking all round with despair).—Ah, no one here!.....

Sitā—Venerable Tamasā, on seeing him thus, who, although repudiated me without cause, I do not know what is the inclination of my heart!

तटस्थ─तटे तिष्ठति इति (तट + स्था + चः) (कर्तार)।

<sup>2.</sup> निन्दिनि - नन्द्यति या सा (नन्द् + णिच् + णिनि) तत् संबुद्धौ ।

<sup>3.</sup> श्रगाध-इत्यादि—(समास:) श्रगाधः दर्शितः स्नेह-संभारः येषां ते तथोक्ता:। (सम् + भ्ट + वन् भावे)

<sup>4.</sup> निष्कारण—इत्यादि (समासः) निष्कारणेन परित्यागेन शल्यं श्रस्य संजातम् इति (श्राह्यतः) यः सः। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

तमसा—जानामि वत्से, जानामि।
तटस्थं नैराश्याद् अपि च कलुषं विप्रिय-वशाद्
वियोगे दीर्घे ऽस्मिन् भटिति-घटनोत्तिस्भतम् इष।
प्रसन्नं सौजन्याद् द्यित-करुणैर् गाढ़-करुणम्
द्रवी-भृतं प्रेम्णा तव हृद्यम् अस्मिन् ज्ञण इव॥ १३॥
राम: – देवि,
प्रसाद इव मूर्तिस् ते स्पर्श: स्नेहाद्व-शीतस्र:

अद्याप्य श्रानन्दयति मां त्वं पुनः कासि नन्दिनि<sup>2</sup> ? ॥१४॥ स्तीता—एदं क्खु ते श्रगाध-दंसिद्-सिगोह-संभारा<sup>3</sup> श्राग्यन्द-गिस्सन्दिगो सुहामत्रा श्रज्जउत्तस्स उल्लावा । जागां प्रचएगा गिकालग्य-परिचात्र-सिल्दो विवहु-मदो मह जन्मलाहो ।

[ पते खळु त अगाध-दर्शित-स्नेह-संभारा<sup>3</sup> आनन्द-निष्यन्दिन: सुधामया आर्थपुत्रस्योछाषाः, येषां प्रत्ययेन निष्कारण-परिश्याग-शस्येतो ऽपि बहु-सतो सम जन्म-लाभ: ]

रामः — अथवा कुतः प्रियातमा ? नूनं सङ्कल्पाभ्यास-पाटवो-पादान एष रामअद्गस्य भ्रमः।

( नेपथ्ये )-महान् प्रमादः, प्रमादः!

सीता-देव्या स्व-कर-कलितैः सङ्गकी-पञ्जवाप्रैर् अप्रे छोछ: करि-कलभको यः पुरा पोषितोऽभूत्।

रामः—(सकस्णोत्सुक्यम्)—कि तस्य ?

( पुनर् नेपश्ये )—

वेध्वा सार्धं पर्यास विरहन् सो ऽयम् अन्येन दर्पाद् । उदामेने द्विरद-पतिना सन्निपात्याभियुक्तः ॥६ पूर्वम् ॥ सीताः—को दाणीं अहिउज्जिस्सिद् ?

[क इद्रानीम् अभियोक्षते ?]

रामः—क्वासो क्वासो दुरात्मा यः प्रियायाः पुत्रकं वधू-द्वितीयम् श्रभिभवति ?

<sup>1.</sup> उचिम्भत अङ्ग्रिक् भूति भूति भूति प्राम्य शिक्ष (केमाण)।

Tamasa-I know my child, I know.

Indifferent on account of disappointment and slighted by the insult, during this long separation, excited though at a sudden contact, limpid on account of innate nobleness, pitying his beloved yet stricken with pity, melted as if under the effect of love,—such is at present thy heart. (13).

## Rāma-Queen.

Like the favour incarnate, your cantact—refreshing—being saturated with affection, delights me even now, ... but where are you, O source of joy! (14)

Sitā—Ah, certainly, ladden with love, of which they reveal an unfathomable depth, pouring felicity, nectar-like,—such are the lamentations of my dear husband which certainly prove that, although pierced by a dart of unjustifiable abandonment, my existence is worth the name.

Rāma—Why, no, how could my darling be here? Certainly it is allusion of poor Rāma fitted to concentrated intensity of his desire,.....

(Behind the screen), A great misery! Misery!
This young elephant, gambling formerly before her,
was nourished by the Queen Sita by the sprigs of
Sallaki......

Rāma-What has happend to him?

(Again behind the screen.)

Here, while sporting in the water with his mate, he has been defiantly attacked by another elephant leader, infatuated with conciet, who, while encountering him, has rushed on him.

Sītā—Who is now being attacked?

Rāma—Where is that, where is that infamous,
who is attacking my beloved's pet, accompanying
its mate?

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

( प्रविश्य संभ्रान्ता ) वासन्ती—कथं देवो रघुनन्दनः ! स्रीता—कहं पित्रमही मे वासन्दी !

[ कथँ प्रियसखी मे वासन्ती ! ]

वासन्ती-जयतु जयतु देवः।

रामः — ( निरुप्य ) कथं दैव्याः प्रियसखी वासन्ती !

वासन्ती—देव, त्वर्यतां त्वर्यताम् ! इतो जटायु-शिखरस्य दृज्ञियोन सीता-तीर्थेन । गोडावरीम् अवतीर्य संधावयतु देव्याः पुत्रकं देवः ।

सीता—हा ताद, जडात्रो सुण्गां तुए विगा इदं जगाट्टागाम्। [हा तात, जटात्रो, शुरुयं त्वया विना इदं जनस्थानम्]

रामः -- श्रहह ! हृदय-मर्म- चिछदः खल्व श्रमी कथोद्धाताः । वासन्ती -- इत इतो देवः ।

सीता-भन्नवदि, सच्चं एवव वगादेवदा वि मं गा पेक्खदि।

[भगवति सत्यम् एव वनदेवताऽपि मां न प्रेचते ]

तमसा—अयि वत्से, सर्व-देवताभ्यः प्रकृष्टम् ऐश्वर्यं मन्दाकिनी-देव्याः । तत् किम् इत्य् आशङ्कसे ?

सीता—तदो त्र्रागुसरह्म। ( इति परिकामित )

[ ततो ऽनुसराव: ]

रामः-भगवति गोदावरि, नमस्ते।

. वासन्ती—( निरूप्य ) देव, मोदस्व विजयिना वधू-द्वितीयेन देव्याः पुत्रकेण ।

रामः-विजयताम् श्रायुष्मान् !

- 1. Sītā-Tīrtha-A pier named after Sītā.
- 2. कथोद्घातः—उद् +हन् +धञ् (भावे) कथायाः उद्घातः ( प्रस्तावः )।

Vasanti - (Enters quite bewildered) - Ah, what the king, descendant of Raghu!

Sītā-Ah, what! my dear friend Vāsanti!

Vāsantī-Victory, victory to my lord!

Rāma—(Observing her carefully) Eh, what! This is Vāsantī the dear friend of the queen!

Vāsantī—Sire, look sharp, look sharp! Crossing the Godāvarī at the Sitā pier, to the south of the Jaṭāyu-summet, may Your Highness come to the rescue of the pet of the queen.

Sītā—Ah, father Jaṭāyu, the Janasthana is a desert without you!

Rāma—Ah, these recollections of the past incidents, in reality break the vitals of my heart.

Vasanti - This way, this way, Sire.

Sitā-Venerable, it is true, even the sylvan dieties do not see me.

Tamasā - Oh, yes my child, the power of the Goddness Mandākini (Gangā) is superior to all the divinities. What have you to be afraid of?

Sītā-Then, let us follow them. (She then walks about).

Rāma - Venerable Godāvari, I salute you.

Vasanti-(Observing carefully) Rejoice, my lord, the young pet of the queen has come out victorious and is accompany his mate now.

Rāma - May he live long and be victorious!

In terms of dramaturgy this is one of the three means of reconnecting the prologue to the principal action, cf, The etce Indicated Val Snastri Collection.

सीता—श्रह्महे ! ईदिसो मे पुत्तश्रो संवुत्तो ! श्रहो ! ईदशो मे पुत्रक: संवृत्तः ! ] रामः—हा देवि, दिष्ट्या वर्धसे !

येनोद्गच्छद्-विस-किसलय-स्निध-दन्ताङ्कुरेण् व्याकृष्टस् ते सुतनु लवली-पह्नवः कर्ण-मूलात्। सोऽयं पुत्रस् तव मद-मुचां वारणानां विजेता यत् कल्याणं वयसि तक्णे भाजनं तस्य जातः॥१४॥

सीता—त्रावि उत्तो दाणि अश्चं दीहा आइमाए सोम्म-दंसणाए हो दु! [ अवियुक्त इदानीम् अयं दीर्घायु: अनया सौम्य-दर्शनया भवतु ] राम—सिख वासन्ति, पश्य, पश्य! कान्तानुवृत्ति-चातुर्यम् अपि शिचितं वत्सेन ।

छीछोत्खात-मृणाल-काल-कवल-च्छेदेषु सम्पादिताः पुष्यत्-पुष्कर-वासितस्य पयसो क्षा गगडूष-संकान्तयः। सेकः शीकरिणा करेण विहितः कामं विरामे पुनर् यत् स्नेहाद् अनगल-नाल-निलनी-पत्रातपत्रम् धृतम्॥१६॥

<sup>3.</sup> Sloka 15 - Meter Manda mranta (See P .....

<sup>1.</sup> उद्गच्छत् इत्यादि ( समासः )—उद्गच्छन विस-किसिलवत् स्निग्धः दन्ताङ्करः यस्य स तेन।

<sup>2.</sup> Mada-mucām vāranām—Elephants or oozing rut. This is a poetic convention (Kavi-samava-kyātih) that the young elephants when in fury or stupour ooz rut ichor. But the fact has no scentific confirmation. (Cf J. Fillozat, Les Gajaśāstra J. A. T. CCXXII P. 168.)

<sup>3.</sup> छीछोत्खात इत्यादि (समासः) लीलया उत्वातानि मृगाण-कारहानि तेषां ये कञ्चलाः तेषां क्षेत्रेषु क्रिक्तिस्याहेषु के

Sita—Oh, that is how my youngster has become! Rāma—Ah, queen, you are to be felicitated!

He who with his buddisk, glistening na tender dntug like the sprouting lottus-stem, plucked, O my pretty, e leaf of the Lavali (Liana creeper) from your ears,—here has your child, victorious over the elephants shedding rut, has become the paragon of that which brings charm to the juvenile years.

Sitā—May he live long, and be inseparable from his good-looking mate!

Rāma—Friend Vāsanti, look, look; my dear child has even learnt the art of courting his beloved.

In sport he extripates the fragments of lotust-twigs, and as soon she has finished swalling them, he passes unto her, mouth-fuls of water perfumed with blooming lotuses; with his glistening trunk he sprinkles at will, then in the interval, tendenly he presents to her a parasol of lotus-leaves, with twigs erect. (16).

# 4. पुष्यत्पुष्करः इत्यादि—( समासः ) पुष्यत् यत् पुष्करं ( कमलं ) तेन वासितः यः स तस्य ।

Śloka 16—Meter: Śārdūla-Vikriditam (See P. 54) Cf. Mālatimādhava IX 34 (na snehād). A reversed picture occurs in Kumāra-Saṃbhava, where sheelephant offer smouthfuls of water to her mate:

ददौ रसात् पङ्कज-रेग्यु-चन्धि

गजाय गराडूप-जल करेगा: | III 37.

सीता—भत्रविद तमसे, त्रयं दाव ईरिसो जादो । दै उगा गा त्रामि कुस-लवा एत्तिएम कालेगा कीरिया संवुत्तेति ।

[ भगवति तमसे, श्रयं तावत् ईदशो जात: । तौ पुनर् न जानामि कुशलवाव् एतावता कालेन कीदशौ संवृत्ताव् इति । ]

तमसा-यादशोऽयं तादशौ ताव् अपि।

सीता—ईदिसी अहं मन्द-भाइगी जाइ गा केवलं गिरन्तरं अज्जउत्त-विरहो पुत्तविरहो वि ।

[ ईटश्यू श्रहं मन्द-भागिनी यस्या न केवलं निरन्तरम् श्रायंपुत्र-विरह: पुत्र-विरहोऽपि ]

तमसा-भवितव्यतेयम् ईरशी।

सीता—िकंवा मए पस्दाए जेगा तादिसं पि मह पुत्तआगां ईसि-विरत्त-कोमत्त-धवत-इसगुज्जत-कपोलं अगुवद्ध-मुद्ध-काअली<sup>2</sup>-विहसिदं गिवद्ध-काक-सिहण्डश्चं अमत-मुह-पुण्डरीश्च-जुअलं ग परिचुम्बिश्चं अज्ज-उत्तेण।

[ किम् वा मया प्रस्त्या येन तादशम् अपि मम पुत्रक्योर् ईषद्-विरल धवल-कमल-दशनोज्ज्वल-कपोलम् अनुबद्ध-मुग्ध-काकलो <sup>2</sup>-विद्सितं निबद्ध-काक-शिखगडकम् अमल-मुख-पुगडरीक-युगलं न परिचुम्बितम् आर्यपुत्रेण]

तमसा—ग्रस्तु देवता-प्रसादात्।

स्तीता—भद्यविद तमसे, एदिगा-त्रवच्च-संप्तमरणेगा उस्स-सिद-परहुदत्थगी तागां त्र पिदुणो संगिहागोग खगा-मेत्तं संसा-रिगोद्धि संवुत्ता।

[ भगवति तमसे, एतेनपात्य-संस्मरणेनोच्छ्वसित-प्रस्तुत-स्तनी तयोश्

च पितुः संनिधानेन चागामात्रं संसारिएय् त्रास्म संवृत्ता ]

1. ईपद्विरल इत्यादि—(समासः) ईपद् विरलाः कोमलाः धवलाः च ये दशनाः तैः उज्ज्ञवली कपोली यस्य स तम्। 2. Kakalı—Sweet, intraktat chaştra collection

Sita—Venerable Tamisā that is how my young one has become! But I do not know what has all this time become to Kuśa, and Lava.

Tamasā - As this one, so they are.

Sītā—How unfortunate am I, that I am separated not only from my husband, but also from my sons!

Tamasā-Such is the Destiny.

Sitā—To what propose have I given birth to my sons, since such a couple of pure lotus-like faces, with blooming cheeks, and slightly interspaced teeth—delicate and white,—those ever smiling faces, accompanied by their charming prattle, and wearing locks of hair adorned with the feathers of crow,—have not been kissed by my husband.

Tamasa—May that happen by the grace of the gods!

Sītā - Venerable Tamasā, at the recollection of my children, my breasts are throbbing and overflowing with milk..... In the presence of their father, here I have become again, for a while, a wordly woman.

" दोत्रियागा डा कागपैच इति गार्डिःगार्

<sup>3.</sup> Kāka-Śikhanda—Madame Stchoupak translates: "Crow's fhathers. But Kṣīrasvāmin takes it as "creast, or trimmed locks of hair"

तमसा—िकम् अत्रोच्यते । प्रसवः खलु प्रकर्ष-पर्यन्तः स्नेहस्य । परं चैतद् अन्योन्य-सरलेपग् पित्रोः ।

त्रन्तकरण-तत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेह-संश्रयात्। त्रानन्द-प्रनिधर् पकोऽयम् अपत्यम् इति वध्यते ॥१७॥ वासन्ती—इतोऽपि देवः पश्यतु ।

श्रनुदिवसम् श्रवर्धयत् प्रिया ते यम् श्राचिर-निर्गत-मुग्ध-लोल-बर्हम् । मणि-मुकुटइवोच्छिखः कदम्वे नद्ति स एष वधू-सखः शिखएडी ॥१८॥ सीता—( सकौतुक-स्नेहास्नम् ) एसो सो, एसो सो !

[ एव स, एव स:!]

रामः—मोदस्व वत्स ! मोदस्व ! सीता—एव्वं होदु । [ एवं भवतु ]

रामः भूमिषु कत-पुटान्तर्-मग्डलावृत्ति-चत्तुः प्रचलित-चटुल-भ्रू-ताग्डवैर् मग्डयन्त्या। कर-किसलय-तालैर् मुग्धया नर्त्यमानम्, सुतम् इव मनसा त्वां वत्सलेन समरामि॥१६॥

S oka 18-Metre Puspiāgrā (See Act IV 4).

- 1. **अनुदिवसम्—(समासः)** दिवसे दिवसे अनु (अध्ययी-भावः)।
- 2. अचिर-(समासः) श्राचिरं निर्गतं मुग्धं लोलं च बही यस्य स तम्।
  - 3. उच्छिख:—(समासः) उद्गता शिखा यस्य स तम्। वधूसख:—(समासः) वध्वाः सखा वधूसखः (तत्पुरुषः)। "The reading—

<sup>&#</sup>x27;श्रतस्या-मद-तारखनोत्सवान्तेषु'' in the first quarter'' CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Tamasa—Why to talk of this subject? The child is in reality the highest point of affection. Besides it is the noblest bond which unites the parents.

For the inner self of the parents who engenders their affection in himself and who is a unique knot of bliss; he is called; the child.

Vasanti-May Your Majesty see in this direction.

Your beloved wife who day after day bought it up—with its tails recenily unfirled and graciously fluttering, its crest raised up like a diadem of precious stones (n a a Kadamba tree,—here it is that peacock uttering its cry by the side of its pea-hen. (18).

Sita-(With tears of tender affection)—It is the same, it is the same.

Rama-Rejoice, my child, rejoice!

Sitā-Be it is so.

Rāma—At your polkas (turnings in a dance) embellishing by her quick and alert dances, the eye revolving round and round inside the eye-lids, and beating time with her tender leaf-like plams, my mininon (Sītā) made you dance.....How like a son I remember you with an affectionate heart. (19).

says Mr. P. V. Kane, "brings before us the peacock abruptly and the words of Sītā viz 'eso so' that follow the verse cannot be properly connected with it (Kane notes P. 92.—)

Śloka 19-Meter: Malini. (See P. 33).

1. ऋत-पुरान्त इत्यादि—(समासः) ऋता पुरस्य अन्तः मण्डलावृत्तिः याभ्यां ते, ऋत-पुरान्त-मण्डला-वृत्तिनी, ते च चतुषी च, प्रचलिते चटुले च भ्रुवौ तयोः ताण्डवानि ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

हन्त, तिर्यञ्चोऽपि परिचयम् श्रनुरुध्यन्ते । कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः, वियतमया परिवर्धितो ऽयम् श्रासीत् ।

सीता—-(सास्त्रम् ) सुट्ट पचिहित्राणिदं श्रज्जडत्तेण । [सुष्ठ प्रत्यमिज्ञातम् त्रार्यपुत्रेण]

रामः-स्मरित गिरि-मयूर एष देव्याः।

स्वजन इवात्र यतः प्रमोद्म् एति ॥२०॥

वासन्ती—श्रत्र तावद् श्रासन-परिप्रहं करोतु देवः । (राम उपविशति ) वासन्ती—पतत् तद् एव कद्ळी-चन-मध्यवर्ति,

> कान्ता-सखस्य शयनीय-शिळातळं ते। अत्र स्थिता तृणम् अदाद् बहुशो यद् पभ्यः सीता ततो हरिणकैर् न विमुच्यते स्म ॥२१॥

रामः-इदं तावद् अशक्यम् एव द्रष्टुम्।

( इत्य् अन्यतो रुदन्न् उपविशति )

सीता—सहि वासन्दि, किं तुए किंद्रं अज्ञउत्तस्य मह श्र एदं दंसश्चन्तीए। हद्धी, हद्धी, सो इन्व अज्ञ-उत्तो, तं एन्व पञ्चवटी-वनं, सा एन्व पिश्रसही वासन्दी, दे एन्व विविह-विसम्भ-सिक्खणो गोदावरी-काणणुदेसा, दे एन्व जाद-णिन्विसेसा मिश्र-पिक्ख-पाश्रवा, सा जेन्व चाहम्। मह उग्रा मन्द-भाइणीए दीस्सन्तं वि सन्वं एन्व एदं ग्रात्थीत्ति ता ईिदसो जीव-लोग्रस्स परिवत्तो।

[ सखि वासन्ति, किं त्वया कृतम् आर्यपुत्रस्य मम च एतत् दर्शवन्त्या । हा धिक् हा धिक् ! स एव आर्यपुत्रस् तदेव पश्चवटी-वनं, सा एव प्रियसखी वासन्ती, त एव विविध-विस्तम्भ-साित्तिणो गोदावरी-काननं हेशास् त एव जाितिनिर्विशेषा: मृग-पित्त-पादपा:, सा एव चाहम् । मम पुनर् मन्दभाग्या-या दृश्यमानम् अपि एतत् नास्तीित, तद् ईदृशो जीवलोकस्य परिवर्त: ]

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Ah, even the animal conform themselves to the familiar faces.

The Kadamba tree where a few flower have blossmed was reared by my darling ......

Sītā-(Tearfully)-My dear lord has quite recognised it.

Rāma—This peacock of the mountain remembers the queen, since, as amongst his own with and kin, he gives itself up to ecstasy (20).

Vāsantī-Let your Majesty be seated here. (Rāma sits down.)

Vāsantī—Here, placed in the middle of the plantaingrove, is the stone-slab, which served to you and your boved as bed. Seated here, Sītā used to effer herbs to the deer. Hence this place has not been deserted by them (even now). (21)

Rāma—No, 1 cannot see that (He sits down elswhere and weeps).

Sitā-Friend Vāsantī, what have you done this? while showing this to my husband and me? Alas, alas, here is my lord, the same.......Here is the forest Pañcavaṭī the same .....Here, is my friend Vāsantī the same.....Here are the testimony of our multiplex intimacy, the same wooded sites of Godāvarī...... These deer, these birds and these trees that were children to us, are the same .. And here I am, the same. But for me, poor luckless that I am, even when I see it all, this does not seem to exist,—such is the vicissitude of the world of the living beings!

Śloka 20-Metre: Puspitāgrā (see act IV. 4.....)

Śloka 21-Meter: Vasanta-tilaka (see page 11.)

L. 15. Mme. Stchoupak translates: "Alas! here they did 1880 Q Riof! Ratyà Vrat Shastri Collection.

वासन्ती—सिख सीते, कथं न पश्यिस रामभद्रस्य अवस्थाम् ? नव-कुचलय-स्निधैर् अङ्गेर् ददन् नयनोत्सवम्, सततम् ऋपि नः स्वेच्छा-दृश्यो नवो नव एव यः। विकल-करणः पागडु-च्छायः शुचा परिदुर्वलः कथम् अपि स इत्य् उन्नेतव्यस्तस् तथापि दशोःवियः ॥२२॥ सीता-पेक्खामि, सहि पेक्खामि । [ प्रेक्ते, सखि प्रेक्ते ]

तमसा-पश्यन्ती प्रियं भूयाः।

सीता - हा देव्व, एसो मए विग्रा श्रहं वि एदेगा विगोत्ति सिविगो पि केण संजाविइं त्रासि । ता मुदुतमेतं जम्मन्तरादो विश्र लद्ध-दंसगं वाह-सलिलन्तरेषु पेक्खामि दाव वच्छलं श्रज्जउत्तम्।

[ हा देवि, एव मया विना ऋहम् ऋष्य एतेन विना इति स्वप्नेऽपि केन सभावितम् त्रासीत् । तत् मुहूर्त-मात्रं जन्मान्तराद् इव लब्धदर्शनम् वाष्प-सिललान्तरेषु प्रेचे तावद् वत्सलम् त्रार्यपुत्रम् ]

( इति पश्यन्तो स्थिता )

तमसा—( परिष्वज्य सास्त्रम ) विलुलितम् ऋति पूरैर् वाष्पम् आनन्दशोक-प्रभवम् अवस्जन्ती तृष्णयोत्तान-दीर्घा । स्नपयति हृदयेशं स्नेह-निष्यन्दिनी ते घवल-मधुर-मुग्घा दुग्ध-कुल्येव दृष्टिः ॥२३॥ वासन्ती-

ददतु तरचः पुष्पैर् भ्रध्यै फलैश् च मधुश्च्युतः स्फुटित-कमलामोद्-प्रायाः प्रावान्तु वनानिलाः।

Śloka 22-Meter: Harıni (see page 28).

1. विकछ-करणः—(समासः)—विकलानि करणानि ( इन्द्रियागि ) यस्य स तथोक्तः।

Visanti -Friend Sita don't you eas the condition of dear Rama?

His limbs, smooth like a fresh lotus, offered a feast to our eyes; always we used to see him at our will and continually he seemed new and new to us, all new. With a body of decaying, complexion, pale and completely enfeebled with grief, now he is hardly to be recognised as the same one,—nevertheless he is sweet to look at. (22)

Sītā-I see, friend, I see.

Tamasa-May you ever have a delightful sight of your beloved!

Sītā—Ah, Destiny,—he without me and I without him, who would have imagined it even in a dream! Let me, even for a moment, like an other existence, through the torrents of my tears, behold my sweet lord, as long as it is possible for we to see him. (See remains staring at him.)

Tamasā—(Embracing her with tears in her eyes)
They shed tears which roll ond overflow under the
effect of joy and pain; they are expanded and dilated
through intense longing; they pour affection, and bathe
the lord of your heart, as if in a stream of milk; they
are bright sweet and candid—such are your eyes!(23.)

Vāsanti—May the trees dripping honey bring to you 'arghya' (offering of fruits and flowers); may the sylvan breezes blow (unto you) ladden with the perfume of biossomed lotuses; may the birds distraught

<sup>2.</sup> मधुरचुतः—( समासः ) मधुरा च्योतन्ति इति मधुरच्युतः । 14.Śloka 26-0. भूतः इद्वांभ्य ऐति। इति मधुरच्युतः । 28.).

कलम् अविरल रज्यत्कराठाः क्वणन्तु शकुरतयः पुनर् इदम् अयं देवो रामः स्वयं वनम् आगतः ॥२४॥

रामः—एहि सखि वासन्ति, नन्व इतः स्थीयताम्।

वासन्ती—( उपविश्य सास्त्रम् ) महाराज, ऋपि कुरालं कुमारलच्मणस्य ?

रामः—( अश्रुतिम् अभिनीय )
कर-कमळ-वितीर्णेर् अम्बु-नीवार-शष्पैः
तरु-शकुनि-कुरंगान् मैथिळी यान् अपुष्यत् ।
भवति मम विकारस् तेषु दृष्टेषु कोऽपि
द्रव इव दृदयस्य प्रस्तरोद्भेद-योग्यः ॥२४॥

चासन्ती—महाराज, ननु पृच्छामि—"श्रपि कुशलं कुमार-लक्मग्रस्य ?"

रामः—( श्रात्मगतम् ) श्रये, महाराजेति निष्प्रगायम् श्रामन्त्रग्य-पदम् । सौभित्रि<sup>2</sup>-मात्रे वाष्प-स्खलितात्त्रराः कुशल-प्रश्नः । तथा मन्ये विदित-सीता-वृत्तान्तेयम् इति । ( प्रकाशम् )—श्राम् , कुशलं कुमारस्य ।

वासन्ती—( रुंदित ) अयि देव, किं परं दाहगाः खल्व असि ! सीता—सिंह वासन्दि, किं तुमं एव्वं-बादिनी होसि ? पिआ-रहो क्खु सब्वस्स अज्ञउत्तो विसेसदी मह पिअ-सही !।

[ सखि वासन्ति, किं त्वं एवं-वादिनी भवसि ? प्रियार्ह: खलु सर्वस्यार्थपुत्रो विशेषतो मम प्रिय-सख्या: | ]

Śloka 25—Metre: Mālini (see page.....33 .....).
Figure: Yathāsamkhyā, as water, rice and hers are offered to trees, birds and deer respective y.

यथासंख्यं क्रमेणैव क्रमिकाणां समन्वयः ( काव्य. X )

1. प्रस्तरोद्भेद-योग्यः—( समासः ) प्रस्तरस्य उद्भेदः CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. with love tune up their melodious son gs.—Here again the King Rāma has returned personally to our forest. (24).

Rāma-Come, friend Vāsantī, be seated this way.

Vāsautī—(Sitting down) Great King, how does Prince Laksmana do?

Rāma-(Gesticulating as if he has not heard -

Scattering with her lotus-hands, water, rice and grass (respectively) to these trees, birds and dear, Maithili. nourtshed then all; on beholding them, I experience some strange emotion,—as if it is a metled liquid of the heart itself, capable of shattering a rock to pieces, (25)

Vasanti-Great King, but am I not asking about

the news of the Prince Laksana?

Rāma—(Aside) Ah! She addresses me "Great King."—Her mode of address is devoid of affection; and only she is enquiring of the news of the son of Sumitrā (Laksmana), with her speech interrepted by tears. Therefore, suppose, she is in the the know of Sītā's affair. (Aloud), Oh, the prince is doing excellent.

Vasanti-(Cries) - Ah, king, Why are you so

cruel?

Sītā— Friend Vāsantī, why do you speak thus? My lord is worthy of evenybody's love and above all of my dear friend.

तस्मिन् योग्यः यः सः i The reading "prasravodbhedaetc." is unacceptabe. The commentator Ghanasyama expounds: प्रस्तरस्य पाषाणस्य उद्भेदः ( द्रवः ) तद् योग्यः—which is inappropriate as the emotion cunnot be like the melting of a stone. (cf Kane p. 97.)

2. सौमित्र: - सुमित्रायाः श्रपत्रं पुमान् सौमित्रिः लक्ष्मणः।

-a metronyme of Laksmana.

3. त्रियाई:—( समासः ) प्रियं ऋहति इति प्रियाई: । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri बासन्ति—त्वं जीवितं त्वम् श्रस्ति में हृद्यं द्वितीर्यं त्वं कौमुदीर् नयनो श्रमृतं त्वम् एव। इत्यादिभिः प्रिय-शतैर् श्रनुस्य मुग्धां ताम् एव शान्तम् श्रथवा किम् इहोत्तरेण्॥२६॥ (इति मुर्च्छति)

तमसा—स्थाने वाक्य-निवृत्तिर् मोहश् च। रामः—सखि, समाश्वसिहि, समाश्वसिहि !

वासन्ती—( समाधस्य ) तत् किम् इद्म् अकार्यम् अनुष्ठितं देवेन ।

सीता—सिंह, वासन्दि, विरम । [ सिंख, वासन्ति, विरम ] रार:—लोको न मृष्यतीति । वासन्ती—कस्य हेतोः ?

राम: - स एव जानाति किप् श्रापि।

तमसा-चिरात् उपालम्भः।

1. Ślaka 26—Metre: Vasanta-tilaka (see p 11) This verse is a fine example of Bhavabhūtis power of expressing the sentiment of Pothos with a smplicity of unique character.

The verse is again cited by Daśarūpaka (III 15) as an example of Vāk-Kelī which consits in the suspension of the speech. (cf. Théatre Indien 114-15). Alankāra-Kaustubha (P. 308) explains it as Āķṣepa, Figure very person who utters them. Cf. also Mahā. V 62.

Vasanti—"Thou art my life, thou art my second heart. moonshine for my eyes and embrosia to my body."
—With these and hundreds of other affectionate words having cajoled the artless one, it is she that thou art—or else......what more to say about it? (26)

#### (She faints).

Tamasa-It is quite oppertunely that she stops speaking and faints.

Rāma-Compose yourself, friend, compose yourself.

Vāsantī—(Regaining consciousness) - But why then have your honour comitted such an unworthy act?

Sītā-Friend Vāsantī, enough.

Rāma - Because the people would not spare.

Vāsantī - On what ground?

Rāma-They alone know it.

Tamasā-The reproach comes too late.

Mme. Stchoupak remarks: that the taste of Bhava-bhūti for the technical terms, was so remarkable that that was probably not an accident that the following cue (Vākya-nivrti) recalled the very expression which the rhetoricians had used to define the Vak-Keli (Vākyasya .....vinivartanam.....Vāk "—)

Kaumudīr nayanayor-cf. Mālatī-Mādhava I. 34.

## 2. कस्य हेतोः-पष्ठी हेतु-प्रयोगे (पा० II. 3. 2e.)

The rejoinder of Rāma is ironical here, since he was convinced of Sītā's innocence. Rhetoricians call it: "काकु: श्राचित्रम् च्यङ्गम्" (cf. Kāvya Pr. V 1.) which is indicated by an intonation in the speech.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

तमसा—वत्से, साम्प्रतिकम् एवैतत्। कर्तव्यानि खलु दुःखितैर्

पूरोत्पाडे तटाकस्य परीवाह: प्रतिक्रिया।
शोक-त्तोभे च हृद्यं प्रलापेर् प्रच धार्यते ॥२६॥
विशेषतो रामभद्रस्य यस्य बहु-प्रकार-कृष्टो जीव-लोक:।
इदं विश्वं पाल्यं विधिवद् अभियुक्तेन मनसा
प्रिया-शोको जीवं कुसुमम् इव धर्मा ग्लपयित।
स्वयं कृत्वा त्यागं विलयन-विनोदोऽण्य् असुलभस्
तद् अद्याप्य उच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि हिद्तम् ॥३०
राम:—कृष्टं भो, कृष्टम् !
दलति हृद्यं गाढोहेगं हिधा तु न भिद्यते

दलत हृदय गाढोहुंग हिथा तु न भिद्यते वहित विकलः कायो मोहं न मुञ्जित चेतनाम्। ज्वलित तन्म् अन्तर् दाहः करोति न सस्मसात् प्रहरित विधिर् मर्मच्छेदी न कृत्ति जीवितम्॥३१॥ सीता—एवं एगोदं। [एवं न्व इदम्] रामः—हे भवन्तः पौर-जानपदाः! । । न किल भवतां देव्याः स्थानं गृहे ऽभिमतं ततस् तृग्म् इव वने शृज्ये त्यत्का न चाप्य् अनुशोचिता। चिर-परिचतास् ते ते भावाः परिद्वयन्ति माम् इदम् अशर्णेर् अद्यास्माभिः प्रसीदत रुद्यते॥३२॥

Śloka 29 Metre: Anustubh

 परीवाह:—(Etymology)—जलं परिवहति (प्रवृद्धम् उच्छ वसति यैः मार्गे:) ते परीवाहाः। Grammatical Note:

The upasarga 'pari' optionally becomes long as it has been indicated by Pāṇini himself:

उपसर्गान्य चन्न मनुष्णे बहुत्तम् (पार् V ि ३ । १२) ) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Tamasa-My child, that is just the time. The afflicted must find relief from their affliction.

When a tank is too full, an overflow is a remedy for it; when the sorrow agitates it, the heart sustains itself by lamentations. (29)

This is especially the case of dear Rāma for whom this world is full of all sorts of cares.

All this must be governed with vigilent mind,—the remorse with regard to his beloved is fading his heart away as heat does a flower...... Having repudiated himself, he cannot even seek comfort in his lamentations,—yet he is alive; is not therefore, crying a souce of happiness to him? (30).

Rāma - Ah, misery, misery !

My heart—a prey to the profound emotion, does not split in two; my fainting body is enevlopped in stupour, yet it does not loose consciousness. This internal fire inflames my flesh and yet it does not reduce it to ashes. Destiny strikes the vital parts of my soul, yet it does not cut off my life (31)

Sītā -True that it is.

Rama-O, you citizens and country-people!

The sojourn of the queen Sitā in my house was not desired by you then. Like a blade of grass, she had been abandoned in the desolate forest and no one even shed a drop of tear for her...In front of all those things long familiar to me, I an metled emotionally—Helpless as I am today, pardon me, if I cry. (32)

Śloka 30 Metre: Śikharini. (See Page 38) Śloka 31 Metre: Harini. (See Page 28)

The verse 31 occurs in Mal. IX 12; also it is quoted by Sahityadarpana as an example of 'kheda' tormentation, or exhausion.

वासन्ती—(स्वगतम्) श्रातिगम्भीरं श्रापूरगां शोकसागरस्य !

( प्रकाशम् ) देव, अतिकान्ते धैर्यम् अवलम्ब्यताम् ?

राम: सिख, किम् उच्यते धैर्यम् इति ?

देञ्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः।

प्रग्रम् इव नामापि न च रामो न जीवति ॥३३॥

सीता—मोहिदह्मि एदेहिं अज्जउत्त-वत्रगोहिं।

मिवितास्मि एतेर् त्रार्थपुत्र-वचनै: ]

तमसा-एवम् एव, वत्से !

नैताः प्रियतमा वाचः स्नेहाद्रीः शोक-दारुणाः।

पतास् ता मधुनो घाराः श्चोतन्ति सविषास् त्वयि ॥३४॥

राम-श्रिय, वासन्ति, मया खलु-

यथा तिरश्चीनम् ग्रलात-शल्यं

प्रत्युप्तम्<sup>2</sup> अन्तः सविषश् च दंशः ।

तथैव तीवो हिद शोक-शंकुर

मर्माणि कुन्तन्न् ऋपि किं न सोढः १ ॥३४॥

सीता—एवं ह्यि मंद-भाइगी पुगो वि श्रात्रास-त्रारिगी

#### ग्रज्ञउत्तस्स ।

[ एवम् ऋसि मन्दभागिनो पुनर् ऋष्य् ऋषास-कारिएय् ऋष्येपुत्रस्य ] रामः-एवम् अति-निष्कम्प-स्तम्भितान्तःकरणस्यापि मम संस्तुत-तन्-तन्-ांप्रय-बस्तु-दर्शनाद् उद्दामोऽयम् श्रावेशः । तथाहि-ळोळोज्रोळ-चुभित-ऋस्णोज्ज्म्भग्ग-स्तम्भनार्थं<sup>3</sup> यो यो यत्नः कथम् अपि मया धीयते तं तम् अन्तः।

Śloka-35. Matre: Upajāti (See Page 1.8)

1. तिरश्चीनम् — तिर्यच् + ईन्।

2. प्रत्युत्रम् —प्रति + वप् + कः । सोढः — सह् + कः । Sloka 35. Matre: Mandakranta

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Vāsanti—(Aside) Unfathomable fulness of an ocean of sorrow! (Loudly), King! one must uphold one's courage for what has passed.

Rāma-Friend, why to speak of courage?

In this world devoid of Sītā, two years has elsaped. Her name has even disappeared, and Rāma has not ceased to live. (33)

Sitia-I am altogether bewildered by these words of my lord.

Tamasā—That is quite so, my child!
These words are not such that one would like them all the more; bathed in tenderness, they are also harsh on account of sorrow; these are the drops of honey fall on you, mixed with poison. (34)

Rāma-Ah, Vāsantī, have'nt I indeed. -

Like the sharp glowing amber, piercing the anterior of my heart, or like a venomous sting, such is in my heart, or else the sharp shaft of sorrow, which is tearing my vital points,—have'nt I endured it? (35)

Sītā-Here again the poor unfortunate that I am, I have become the source of trouble to my lord.

Rāma—In this way, although I have checked the least unsteadiness of my heart, yet, at the sight of the things so familiar and so loved, my emotion breaks its bounds. So it is indeed:—

Whatever effort I do, howsoever hard it may be to check the outburst of my sorrow, swelled with a palpilating agitation

3. छोछोन्नोछ इत्यादि—( समासः )—लोलाः याः उल्लोला यस्य सः लोलोल्लोलः (ऊर्मयः) ज्ञुभितः यः करुणः तस्य उज्जन्भगं ( वृद्धिः ) तस्य स्तम्भनार्थम् । Kañe gives the reading. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri भित्वा भित्वा प्रसरति वलात् कोऽपि चेतोविकारस् तोयस्येवाप्रतिहत-रथः सैकतं सेतुम् त्रोघः ॥३६॥

सीता—एदिगा अज्ञउत्तस्स दुव्वार-दाहणारंभेण दुक्ख-संखोएगा परिमुसिस्र-णित्र-दुक्खं किं वि पमुद्धं मे हिश्रस्र।

[ एतेनार्यपुत्रस्य-दुर्वार-दारुणारम्भेण दु:ख-संनोभेण परिमुपित-निज-दु:खं किम् त्रपि प्रमुग्धं मे हृदयम् ]

वासन्ती—(स्वगतम्) कष्टम् श्रभ्यापन्नो देवः। तद् श्रन्यतः चिपामि तावत्। (प्रकाशम्) चिर-परिचतान् इदानीं जन-स्थान-भागान् श्रवलोकनेन मानयतु देवः।

राम:-एवम् अस्तु ( उत्थाय परिकामित )।

सीता—संदीवगा एव्य दुक्खस्स पित्रसहीए विगोदगोवात्रो इति तक्केमि । [संदीपन एव दु:खस्य प्रियसख्या विनोदोपाय इति तर्कयामि]

वासन्ती—( सकरणम् ) देव, देव ! श्रास्मिन्न एव छतागृहे त्वम् श्रमवस् तन्मार्ग-इत्ते ज्ञणः सा हंसै: छत-कौतुका चिरम् श्रभृद् गोदावरी-सैकते । श्रायान्त्या परिदुर्मनायितम् इव त्वां वीदय बद्धस् त्वया कातर्याद् श्रग्रविन्द-कुड्मछ-निभो मुग्धः प्रणामाञ्जिष्टः॥३०॥

<sup>&</sup>quot;वेलोल्लोल—" etc. This is not a happy reading as it is wanting in proper alliteration and the simple repetition which accurs in all the three pādas. Others read करण (meang: अन्त:करण्म) for करण which equally bad.

<sup>1.</sup> Sloka 37. Metre: Sardūla-vikriditam.

See Page 54)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

I do not know what mental franzy just breaks it violently or like a torrent dashing with an irresitible speed dashes through a sandy embankment. (35).

Sītā—To see such an outburst of the sorrow of irresitible violence of my lord, my heart, plundered of its own sorrow, is greatly bewildered.

Vasantī (Aside)—The king is at the hight of his distress. I will, therefore, change the topic (Aloud) Let my lord honour, now, these long, familiar regions of Janasthāna by looking at them.

Rāma-Just as you wish. (He rises up and walks about.)

Sitā-The device of diverson adopted by my dear friend, I believe, is rather kinding up the sorrow.

Vasanti - (Pathetically) King, King!

It is here, in this creeper-bower that you fixed your eyes on her path, when she, her curiosity being attracted by the swans, was belated on the sandy banks of the Gadāvatī On her return seeing you a little vexed, she folded, out of timidity, her hands like lolus-buds, and saluted you innocently. (37.)

This verse has been cited by Dasarūpaka (IV. 54) as an example of Pranavamāna—an amorous depiction."

Paridurmanāyitm - Past Participle of the denominative verb 'durmanayate' with Pari.

कातर्यम् - कातरस्य भावः कातर्यम्।

क्षेत्र द क्यांसि वासन्ती, दारुणासि, ज एदेहिं हि अअ-मम्म-क्षित्र संस्कृतीहें पुत्री पुत्री वि मं मन्द-भाइणा अज्जउत्तं अ

्रवाच्याके शकोत, शहरणासि वैर् एतेर् हृदय-मर्म-गृह-शत्य-क्वाके इन्द्र हुन्ह् अने स्रो सन्दर्भागेनोम् आर्यपुत्रं च सन्तापयसि ]

राह्य करिंड ! जानिक ! इतस्ततो दृश्यस इव न

क्ष को होडे स्फुटित हृद्यं ध्वंसते देह-बन्धः द्वार क्यो जगद् जावरत-ज्वालम् अन्तर् ज्वलामि । चोहच् क्रम्थे तमसि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा चित्रक् बोह् स्थानयित कथं मन्द-भाग्यः करोमि ॥३८॥ (इति मुर्च्छिति)

चाना—इडो, इडो, पुर्यो वि पमूढो श्राज्ञउत्तो । [जा निव् , दा विद्, पुनर् श्रापि प्रमृढ श्रार्यपुत्रः ] बाक्तर्य —इंड, समाश्वसिहि, समाश्वसिहि!

Metre Mandakranta (See Page 46)

Kane regards this verse as masterpiece of Bhavabets example of pathetic sentiments. This varse management of pathetic sentiments. This variacompares Mahaviracaritam. V. 22.

अंग्र द्वार्थ मर्वास सर्जात सनः।

क्रीलाक्ष्यक्ष्यक्ष्य ( लगामः ) यविरताः ज्वाता यथा स्युः

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Sita-You are cruel, Vāsantī, you are cruel! While hurling thus the pointed shafts at the most sensible part of the heart, you torture—the luckless that I am, my noble lord.

Rāma—Ah, cruel Jānakī, you seem to be present somewhere, but you do not take pity on me.

Alas! Alas! Queen, my heart breaks; the whol frame of my body is shattered; the universe seems a desert to me; ceaselessly I am consumed by a fire within! Thus Consumed and tormented, my soul seems, as it were, to sink in a pitch darkness, a stupour envelopes me all over ......unfortunate that I am, what shall I do? (38.) (He swoons away.)

Sītā-Alas! Alas! here again my lord has lost consciousness.

Vasanti-My lord compose yourself compose yourself.

caribhavas of the sentiment of Pathos. They are:

(१) द्विधा भवति हृदयम् इति ब्रीडाः। (२) श्रवयय-सिन्धः शिथिली भवतीत्य् श्रस्वस्थता। (३) विश्वं शून्यं मन्ये इति बाह्या-संवेदना निर्वेदः। (४) श्रविरलज्वालं ज्वलामि इति चिन्ता जनितो दाहः। (४) श्रन्तरात्मः निरालम्बः सीदन् " श्रन्थकारे मज्जिति इति ग्लानिः। (६) विश्वङ् मोह्श् छादयदि इति मोहः। (७) मन्दभाग्योऽहं किं करोमीति दैन्यम्।

सीता—श्रज्जउत्त, मं मन्द्रभाइग्रीं उदिसिश्च सत्र्यत-जीवलोश्च-मंगलाधारस्स दे वारं वारं संसइद-जीविश्च-दालुग्रो दसापरिग्रामो ति। हा हदिस ! (इति मूर्च्छिति)

[ त्रार्यपुत्र, मां मन्दभागिनीम् उद्दिश्य सकल-जीवले क-मङ्गला-धारस्य ते वारं वारं संशिथत-जीवित-दारुणो दशा-गरिणाम इति । हा हतास्मि ! ]

तमसा—वत्से, सनाश्वसिहि, सनाश्वसिहि ! पुनस् त्वत्यागि-स्पर्श एव संजीवनोपायो रामभद्रस्य ।

चासन्ती—कथम् अद्यापि नोच्छ्वसिति ! हा प्रियसित ! सीते !कासि ? सम्भावयातमनो जीवितेश्वरम् । (सोता ससम्प्रमम् उपसत्य हृदि ललाटे च स्प्रशति ) ।

वासन्ती--दिष्ट्या ! प्रत्यापन्न-चेतनो रामभद्रः ।

रामः—आिंग्यन्त् अमृत-मयैर् इव प्रतेपैर् अन्तर् वा वहिर् अपि वा शरीरधात्न् । संस्पर्शः पुनर् अपि जीवयन्न् अकस्माद् आनन्दाद् अपर-विधं तनोति मोहम् ॥३९॥

(सानन्दम् उन्मीलितात्त एव )—सिख वासन्ति, दिष्ट्या वर्धसे ! वासन्ती—देव, कथम् इव ! रामः—सिख, किम् श्रन्यत् ! पुनः प्राप्ता जानकी । वासन्ती—श्रयि देव रामभद्र, का सा ! रामः—(स्पर्शसुखम् श्रमिनीय) पश्य, किन्व् इयं पुरतः एव । वासन्ती—श्रयि देव ! किम् इति मर्मन्च्छेद-दाहर्गीर् एभिः प्रतापैः प्रियसिख-विपत्ति-दुःख-दुग्धाम् श्रपि मां पुनर् मन्द-भाग्यां

Sita—Alas, my noble lord, you who are the adobe benediction of all the living beings, for my sake, you are undergoing this cruel change of condition, which, many a time, is puting your life in danger. Ah, I am so miserable. (She swoons.)

Tamasā. Compose yourself, my child, compose yourself, The touch of your hand alone will bring dear Rāma to life.

Vāsantī-Why? He has not come to his senses yet. Ah, Sītā dear friend, where are you? Come to the rescue of the lord of your life!

(Sitā approaches suddently and touches the heart and forhead of  $R\bar{a}ma$ )

Vasantī-Thank God, dear Rama is coming to himself.

Rāma—Caressing as though, with embrostal ointment from within as well as from without, the vital elements of my heart,—her contact once more suddenly reviving, by dint of happiness prolongs in me a torpor of a different nature. (39.)

(Closes slighly his eyes out of joy)

Friend Vasanti, be congratulated.

Vasanti-But why Sire?

Rāma-What else? once more I have found Jānakī.

Vāsantī-Oh, king, dear Rāma, where is she?

Rāma—(Gesticutating enjoyment of touch.) Look, indeed she is in front of you.

Vāsantī—Ah, my lord, why then with you cruel divagations, which break my heart, are you consuming me, the luckless one, who has already been consumed by the grief of having lost my dear friend'!.....

Sarīra-dhātu—Constituent elements of the body. They are generally 7 in nubmer: blood. Merasles, flesh, bones, marrow, veins and semon.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

स्रीता—श्रोसरिदुं इच्छम्मि । एसो उण् चिर-सब्भाव-सोम्म-सीश्रलेण श्रज्जउत्त-प्फरिसेण् दीह-दारुणं वि भत्ति संदावं हरंतेण् वज्जलेबोबिण्विद्धो विश्र सिज्जंत-णीसह-विपल्हत्थो वेश्रणसीलो श्रवसो विश्र मे हत्थो ।

[ ऋपसिपतुम् इच्छामि । एष पुनश् चिर-सद्भाव-सौम्य-शीतलेनार्यपुत्र-स्पर्शेण दीर्घ-दारुणम् ऋपि भाटिति सन्तार्पं हरता वज्र-लेपोपनिवद्ध इव स्विद्यक्ति:सह-पर्यस्तो वेपन-शीलोऽवश इव मे हस्तः ]

रामः—सिख ! कुतः प्रलापाः ?
गृहीतो यः पूर्व परिणय-विधौ कंकण-धरः
चिरं स्वेच्छा स्पर्शेर् अमृत-शिशिरैर् यः परिचतः ।
सीता—श्रज्जउत्त, सो एव्व दाणि सि तुमं ।
[ श्रार्थपुत्र, स एव इदानीम् श्रीस त्वम् ]

रामः—स प्वायं तस्यास् तुहिन-निकरौपम्य-सुभगो मया लब्धः पाणिर् ललित-लवली-कन्दल-निभः॥४०॥ ( इति गृह्णाति )

स्रोता—हद्धी, हद्धी ! श्रज्जउत्त-ण्फरिस-मोहिदाए पमादो क्खु मे संवुत्तो । [ हा विक् ! हा विक् ! श्रार्थपुत्र-स्पर्श-मोहितायाः प्रमादः खलु मे संवृत्तः ]

रामः—सिख वासन्ति, त्र्यानन्द-निमीलितेन्द्रियः साध्वसेन परवान् त्र्रास्म । तत् त्वम् त्र्रापि धारयैनाम् ।

वासन्ती — कष्टम् ! उन्माद एव ! ( सीता ससम्भ्रमं इस्तम् त्र्याद्विष्यापसर्पति )

रामः हा धिक्! प्रमादः!

Śloka 40. Metre: Śikharini. (See Page 38)

This verse has been cited by Sarasvati-Kantha

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Sītā – I wish to retire, but—a mark of our long affection, cool and refreshing—this contact of my dear husband suddenly removes my long and cruel suffering, and fastened, as if, by adamentine cement, all perspiring, powerless, paralysed and trembling, my hand seems to lose its control.

Rāma - Friend, why to speak of divagation.

The hand which for the first time was accepted by me and which was adorned with nuptial bracelet at the time of our wedding,—which by voluntary contact cool like embrocia, was long familiar to me.

Sītā-Noble lord, you are the same even now. today?

Rāma—It is that very hand which, I am holding, delightful for its resemblance to a copious snowflake like the tender shoot of tremulous Lavali flowers (40).

(He Holds it)

Sītā-Alas! Alas! Charmed by the tuoch of my dear lord, I have committed a mistake.

Rāma-Friend, Vāsantī! my senses are patrified with joy, my emotion is stronger than myself; therefore, you may hold it.

Vāsantī—Alas, that is madness pure and simple. (Sītā bewildered withdraws her hand, and goes away)!

Rāma - Ah, what blunder!

bharana as an illustration of a Secondary sentiment Śmarana" Remembrance.

कर-पत्नवः स तस्याः सहसैव जडो जडात परिभ्रष्टः। परिकम्पिनः प्रकम्पी करान् मम स्विद्यतः स्विद्यन् ॥४१॥ सीता-हद्भी हद्भी! अज्ञवि अगावित्यद-त्थिमिद-मढ-घगान्त-गात्रगो गा पज्जवत्थावैदि स्रताएं।

हा धिक ! हा धिक ! अद्यापि अनवस्थित-स्तिमित-पूर्णन्नयनो न पर्यवस्थापयत्य, त्रातमानम् ो

तमसा—( सस्तेह-कांत्रक-रिमत निर्वेगय )

सस्वेद-रोमाञ्चित-कश्पिताङ्गी जाता त्रिय-स्पर्श-सुखेन चत्सा। मरुन्न्-नवास्भः-प्रविधत-सिक्ता कदम्ब-यष्टिः स्फुट-कोरकेच ॥४२॥

सीता—(स्वगतम्) श्रह्महो ! श्रवसेन एदेगा श्रत्तागाएगा लज्जा-विद्वि भत्रवदीए तमसाए। किंत्ति किल एसा मिएगास्सिद एसो दे परिच्चाओं एसो अहिसंगोत्ति।

िश्रम्हो ! श्रवशेनैतेनात्मना लजापितास्मि भगवत्या तमसया । किम् इति किलैप: मैस्यत एष ते परित्याग एषोऽभिषङ्ग इति ।

राम - ( सर्वतोऽवतोक्य ) हा कथं नास्त्य एव ! नन्व अकरुगो वैदेहि ....

Śloka 41 Metre: – Āryā Page 42. This verse describes the natural conquences (sattva-vibbava) which are present with the sentiment of Love (Srngara-rasa). They are (ranspiration (sveda), standing of the hair on end (romanca), and trembling (kampana or Vepana (cf. Mukerjee "Le Rasa" 17.

This verse is the typical example of Bhabhūti's one of the finest similes (Upamā). Here the body of Sītā is compared to a Kodambatwig, her trembling due to mental affliction is compared to the trembling

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri That leaf-like hand of her, like a lifeless (object), has suddenly fallen from my trembling (hand) (41).

Sītā-Alas! Alas! Now even with his looks, at times vocillating, at times fixed, at times agitated, he has not been able to control himself.

Tamasā – (Looking at her with a smile of tender concern),

Perspiring and her hair erect on her trembling body, so has became my dear child under the effect of delight caused by her beloved's contact. It appears, as if shaken by the wind and washed by the fresh water, a Kadamba-twig, has suddenly brought forth its buds. (42)

Sītā-(Aside) The venerable Tamasā has put me to shame, for I have lost control over myself, what would she think to behold this repudiation, and my attachment!

Rāma - (Looking around) Ah, what.

She is no more here, indeed, O pitiless daughter of Videhal

of the tree by the wind, perspiration to fresh water and her hair on their end to buds. It is said that Kadamba tree blossoms only when the rain-drops fall on it. Then, the sudden blowing of the Kadamba has became proverbial: "Kadamba-koraka-nyāyen"—maxim of Kadamakorka is referred to the sudden and simultaneous action or consequences. (Mme. Stchoupak P. 68).

स्रोता सर्व त्रकहणाहि। जा एवंविहं तुमं पेक्खन्दी जीवेमि एव। [ सत्यम् त्रकहणाहिम यैवेविधं त्वां प्रेचमाणा जीवाम्य एव ]

रामः कासि प्रिये ? देवि, प्रसीद, प्रसीद ! न माम् एवंविधं परित्यक्तुम् अर्हसि ।

सीता—श्रिय श्रज्जउत्त, विवरीदं विश्र एदं । श्रिय, श्रार्थपुत्र, विपरीतम् इवैतत् }

वासन्ती—देव प्रसीद, प्रसीद ! स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तम्भयातिभूमिगतविप्रलम्भम् त्र्यात्मानम्। क्रुतोत्र मे प्रियसखी ?

रामः च्यक्तं नास्त्य् एव । कथम् श्रन्यथा वासन्त्य् श्रिपि तां पश्येत् ? श्रिपि खलु स्वप्न एष स्यात् ? न चास्मि सुप्तः । कुतो रामस्य निद्रा ? सर्वथा स एवेष भगवान् श्रनेकवार-परिकल्पना- निर्मितो विप्रलम्भः पुनः पुनर् श्रनुबन्नाति माम् ।

सीता—मए एव्व दारुगाए विष्पलद्धो श्रज्जउत्तो । [ मयेव दारुगाया: विष्रलव्ध श्रार्थपुत्र: ]

वासन्ती—देव, पश्य, पश्य ! पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ग्णायसोऽयं रथस् ते चैते पुरतः पिशाच-चन्दनाः कङ्काल-शेषाः खराः । खड्ग-छिन्न-अटायु-पत्तिरं इतः सीता चलन्तीं वहन्त् अन्तर्-व्याकुल-विद्यु अम्युद इव द्याम् अभ्युदस्थाद् स्रारिः॥४३॥

सीता—(सभयम्) ऋज्जउत्त ! तादो वावादीय्रदि श्रहं वि अवहरिज्ञामि । ता परित्ताहि, परित्ताहि ! [ यार्यपुत्र ! तातो व्यापायते यहम् अप्य् अपहिये । तस्मात् परित्रायस्व परित्रायस्व ! ]

Śloka 43 - Metre : Śārdūla-Vikrīditam, (See P. 54)
2. कार्ष्णायसः — कृष्णां अयः तस्मात् निर्मितः ।
पिशाच-चदनाः — (समासः ) — पिशाचानां इव वदनाः
येपां ते। "पद्मात् तिः" (पा० V. 2. 25)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Sītā-Pitiless, certainly, I am, for I am still alive to see you in such a plight!

Rāma—Where are you, sweetheart? Be gracious, be gracious! You cannot abandon me in this state.

Sītā-My dear Lord, I think it is contrary to facts.

Vāsantī—King. Be gracious, be gracious, with the firmness which is thine and which is superior to that of the common folk, master your heart with fortitude—the heart of which the bewilderment has crossed all limits.

Rāma Evidently sheis not there, or else, should not even Vāsantī see her? Would it be a dream? But I am not asleep. Wherefore, would sleep come to Rāma Verily, it is the same powerful spirit of deception created by the multiplex efforts of my imagination, which haunts me ever and anon.

Sītā - It is by me—the cruel one, that my noble lord has been deceived!

Vāsantī-my lord, look, look.

Here, broken by Jatāvus, is the iron-Car of the son of Paulastya (Rāvaṇa). In front of us are the demoniac-faced asses reduced to skeletons. Here, snipped by sword are the wings of Jaṭāyus; from this place, dragging the trembling Sitā, and resembling a cloud enclosing within a tremulous lightening, rose the enemy in the sky. (43)

Sītā—(Frightfully). My noble lord, our father succumbs, and myself, I am being carried away. Help, help!

Abhyudasthat-Aorist of tha with abh and ud.

This trick of dramaturgy is called a "sandhyanga" nameed: "totaka"—"an angry speech.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri राम:—(सर्वेगम् उत्थाय) श्राः ! पाप ! तात-प्रागा-सीतापहरिन् ! का यासि ?

वासन्ती — त्रयि देव ! राज्ञस-कुल-प्रलय-धूमकेतो ! किम् श्रद्यापि ते मन्यु-विषय: ?

सीता—ग्रह्मो ! त्रहं वि उठभन्तिह्मा।

[ यहो ! यहम् य्रप् उद्धान्तास्मि ]

रामः-—श्रन्य एवायम् श्रधुना विपर्ययो वर्तते । उपायानां भावाद् श्रविरत-विनोद्-व्यतिकरेर् विमर्देर् वीराणां जगित जनिताद्भुत-रसः । वियोगो मुग्धाद्याः स खलु रिपु-धाताविधर् श्रभूत् कथं तृष्णीं सह्यो निरविधर् श्रयं त्व श्रप्रतिविधः ॥४४॥ सीता—िग्रिविधित्ति हा हदिह्य मन्द्रभाइग्गी!

[ निरवधिर् इति हा हतास्मि मन्द्रभागिनी ! ]

रामः हा कष्टम्!

व्यर्थं यत्र कपीन्द्र-सख्यम् श्रिप मे वीर्यं हरीणां वृथा प्रज्ञा जाम्बवतोऽपि यत्र न गतिः पुत्रस्य वायोर् श्रिपि । मार्गं यत्र न विश्वकर्म-तनयः कर्तुं नलोऽपि ज्ञयः सौमित्रेर् श्रिपि पत्रिणाम् श्रिविषये तत्र प्रिये काित मे ? ॥४४

स्तीता - बहुमणाविद्धाः तं पुब्वविरहं।
[ बहुमानितास्मि तं पुव-विरहम्]

Śloka 44. Metre: -Śikharinī. (See Page 38)
This verse contains adbhuta-rasa (Sentiment of wonderment), one of the main Rasas explained by the rhetoricians. A light is also thrown upon the previous work of the poet namely the Mahāvīracarita in which the sentiments Vīra and Adbhuta dominates throughout the work. (Mme Stchoupak P. 70 cf. Mv. I. 6. and Tod. Mall Notes 219.)

Rāms—(Rising with headlong haste). Ah, villain, ravisher of the life of my father and my Sīā! where dost thou go?

Vāsantī—Oh King, Fire that you are of the race of the Rākṣasas, what is then the object of your wrath?

Sita-Ah, I am completely bewildered!

Rāma-Quite strange is the adversity which is befalling us.

There had been then the means to act. and the constant combination of the diversions, the murderous assaults of the heroes produced in this world, a sentiment of extreme wonderment; consequently, my separation from my fawneyed beloved ended in the destruction of the enemy..... But how to endure silently this one, which is endless and irremediable? (44)

Sītā - "Endless" he says......Ah, poor luckless that I am, I am lost.

Rāma - Ah, misery !...

Where even the friendship of the Prince of the apes and the volour of the monkeys is useless to me; in vain where is the wisdom of Jāmbavant; where the son of the Wind (Hanumān) himself would be without resource and the son of Viśvakarman, and Nala himself would, be powerless to track a path; where the arrows of the son of Sumitrā would be without aim, my beloved where are you, for me? (45)

Sītā—This makes me appreciate the former separa-

Śloka 45. Metre: -Sārdūla-Vikrīditam (See P. 54) This verse has been cited by Sarasvatī-Kanṭhābharaṇa as an example of "Viṣāda" a despair as a secondary sentiment.

Kapındra - Sugriva, son of the Wind, Hanuman.

Margam Viśvakarma-tanayam—Allusion is to the bridge constructed by Nala over the sea, in order to let the army of Rāma to reach Lankā.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

रामः सखि वासन्ति ! दुखायैव सुहदाम् इदानीम् रामस्य दर्शनम् । कियच् चिरं त्वां रोदियिष्यामि । तत् अनुजानीहि मां गमनाय ।

सीता—( सोद्दोग-मोहं तमणम् त्राक्षिष्य ) भन्नविद तमसे ! कहं गच्छिद एव त्रज्जाउत्तो ?

[ भगवित तमसे ! कथं गच्छतीदानीम त्र्यार्थपुत्रः ? ] ( इति मूर्च्छति )

तमसा—वत्से! समाश्वसिहि, समाश्वसिहि! नन्व् आवाम् आयुष्मतोः कुशलवयोर् वर्ष-वर्धन-मंगलानि संपादयितुं भागिरथी-पदन्तिकम् एव गच्छावः।

सीता—भन्नविद, पसीद ! खगामेत्तं वि दाव दुल्लह-दंसगां जगां पेक्खामि ।

[ भगवित प्रसीद । चरणमात्रम् अपि तावत् दुर्लभदर्शनं जनं प्रेचे । रामः—अस्ति चेदानीम् अश्वमेधाय सहधर्म-चारिग्री मे । सीता—(सारकम्पम् ) अज्जउत्त का ? [ आर्थपुत्र का ?] रामः—हिरएयमयी सीता-प्रतिकृतिः ।

सीता—( सोख्वाससासम् ) अज्जउत्तो दाणि सि तुमम् । अह्यहे ! उक्खाणिदं दाणि मे परिचाअ-लज्जा-सल्लं अञ्जउत्तेण ।

[ त्रार्यपुत्र इदानीम् त्रसि त्वम् । त्रहो, उत्खातम् इदानीम् मे परित्याग-लज्जा-शल्यम् त्रार्यपुत्रेण ]

रामः - तत्रापि तावत् वाष्प-दिग्धं चत्तुर् विनोदयामि ।

सीता—धण्णा खु सा जा एव्वं ऋज्जउत्तेण वहुमण्णीस्रदि, जा श्र ऋज्जउत्तं विग्णोदयन्दी स्रासा-गिवन्थगं जादा जीव-लोसस्य।

[ धन्या खलु सा या एवम् त्रार्यपुत्रेण बहु मन्यते, या चार्यपुत्रं विनोद-यन्त्य त्राशा-निवन्धनं जाता जीवलीकस्य ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Rāma—Friend Vāsantī, the sight of Rāma serves now only to inflict pain to his friends. How long shall I make you weep? Allow me now to depart.

Sītā-(Infatuated with emotion, leaning on Tamasā) Venerable Tamasā, my lord is Ideparting presently? (She snoons).

Tamasa - My child, compose yourself, compose yourself. We have also to present ourselves to the revered Bhagiratha in order to perform the propicious ceremony at the occasion of the anniversary of Kuśa and Lava - may they live long!

Sītā-Have mercy revered lady. Let me behold, even for a while, him, who is difficult to be seen !

Rāma - I have now someone to be participated with me in the rites of Aśvamedha.

Sítā-(With a start)-Who, my noble lord?

Rāma - A golden effigy of Sītā.

Sitin—(Heaving a sigh of relief, with tears)—my noble lord, you are indeed the same. Ah, my noble lord has just plucked out of me the dart of shame of my repudiation!

Rāma—It is near her that I am going to feast my eyes bedecked with tears.

Sītā—Blessed is that (image) whom my noble lord esteems so highly—she who, by comforting him has in reality become a link of hope for the world of the living beings!

तमसा—( सस्मित-स्तेहासम् परिष्वज्य ) श्रयि वत्से ! एवमात्मा स्तूयते ।

सीता—( सलजम् अधोमुखी स्वगतम्) परिहसिद्धि भस्रवदीए। [ परिहसितास्मि भगवत्या ]

चासन्ती—महान् श्रयं व्यतिकरोऽस्माकं प्रसादः । गमनं पुनर् यथा कार्यहानिर् न भवति तथास्तु ।

सीता-पडिऊला दाणि मे वासन्दी संवुत्ता।

[ प्रतिकृलेदानीम् मे वासन्ती संवृत्ता ]

तमसा—वत्से ! एहि, गच्छावः । सीता—( सकष्टम् ) एवं करहा ।

[ एवं करिष्याव: ]

तमसा—कथं वा गम्यते ? यस्यास्तव— प्रत्युप्तस्येव द्यिते तृष्णा-दीर्घस्य-चच्चषः । मर्म-च्छेदपरेर् यत्नैर् त्राकर्षो न समाप्यते ॥४६॥

सीता—गामो गामो श्रपुब्व-पुण्गा-जनिद्-दंसगागां श्रज्जउत्त-चलगाकमलागाम्।

[ नमो नमोऽर्यूर्व-पुराय-जनित-दर्शनाभ्याम् श्रार्यपुत्र-चररा-क्रमलाभ्याम] ( इति मूर्च्छ्रति )

तमसा-वत्से सभाश्वसिहि! समाश्वसिहि!

सीता—( समाश्वस्य) कियिचिरं वा मेहन्तरेगा पुषिणामा-चन्दस्स दंसण्णाम्।

[ कियच् चिरं वा मेघान्तरेण पृणिमान्चन्द्रस्य दर्शनम् ]

Śloka 46. Metre: - Anustubh.

Pratyuptam—A term of jewellery. Inlaying of precious stones. Inlaid, fixed,

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Tamasā—(Embracing her with a tender smile and tears in her eyes)—In this way you are flattering yourself.

Sītā—(Lowering her head in coufusion—Aside). The venerable cuts a joke on me.

Vasanti-This encounter has been a great favour to me; but as far your departure, we must act in such a way that there should be no omission towards our duty.

Sītā-Well, Vāsantī has now turned against me.

Tamasā-Come my child, let us depart.

Sītā-(With distress) That must be done.

Tamasā-

How to go away? Fixed as if, on the beloved, your eyes, being lengthened by the longing, inspite of the heart-rending effects, are not checked. (46)

Sitā—I bow repeatedly to a couple of lotus-feet of my lord, whose sight is obtained through unprecedented merits. (She swoons).

Tamasa-My child! compose yourself!

Sītā—(Regaining consciousness). How long the full moon is visible rocsass the clouds.

तमसा—त्रहो संविधानकम्।
एको रसः करुणे एव निमित्त-भेदाद्
भिन्नः पृथक् पृथग् इवाश्रयते विवर्तान्।
त्रावर्त-बुद्बुद-तरङ्गमयान् विकारान्
त्रमभो यथा सिळिलम् एव तु तत् समग्रम्॥४आ

Śloka 47.-Metre: - Vasanta-tilaka (See P. 10).

1. Karuṇa rasaḥ—Sentiment of Pathos. It is this sentiment which is a touch-stone of excellence in a drama. The other sentiments viz., 'vīra and śṛṅgāra' are only 'developments' or 'manifestations' (vivarta).

Figure—Nidarśanā. In Vedanta philosophy the unity of the matter under different forms is greatly employed metaphorically. Even the metaphor of water (Samudra—Sea) has been used by Shankara in his commentary on Vedānta-Sūtra. (II. 1. 13): the foam, waves and bubbles etc., (Phena-vīci-taranga-bud-budāḥ) are different forms (vikāras) of the sea; they are not different from the water. Similarly, the pathetic sentiment is the principal sentiment of this drama, all others being subservient to 'karuṇa' alone.

Rasa-sentiment. There are 8 sentiments.

श्रङ्गार, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक, चीभत्स, श्रद् पुत, and शान्त।

Definition of Rasa :-

विभावेनानु भावेन व्यक्तः सञ्जाितग्राः त्रश्राहेतान्त्रः dilection. रसतामेति इत्यादि स्थायिभावः सचेतसाम् ॥ साहित्यदर्पगा III

### Tamasa bw Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri

This sentiment of pity, though diversified by various causes, seems, turn by turn, to take distinct developments: whirlpool, bubbles or waves,—The water assumes various forms, but all this is, nevertheless, a water only. (47)

Tfa:-Love and the like, the permanent When moods in a composition are developped with faura. अनुभाव and सञ्चारिभाव, the Rasa is produced. There are 8 sthavi-bhavas secondary sentiments corresponding to each of the Rasa. They are : रति:, हास:, शोक, क्रोध:, उत्साह:, भयं, जुगुप्सा and विस्मय:, The Vibhavas are the causes of the sthayi-bhavas. Vibhavas again are of two kinds. आलम्बन-विभाव and उहीपन-विभाव Women for men and men for women are the alambana-vibhava, because they produce sthayibhava-the rati. Rising of the moon, spring, flowers are uddipana-vibhavas, because they kindle rati (love). Under anubhavas are included 7 Sattvika-bhāvas viz, स्वेद. रोमाञ्च, स्वरभंगः, वेपथुः, वैवर्यं, श्रश्रुः, प्रलयः . Vyabhicārī-bhāvas produce Sthayi-bhavas (effects of love). They are not permanent. They disappear like the different forms of ocean (froth, waves, bubbles etc). They are 33 in numbers.

(१) निर्वेदः (२) आवेगः (३) दैन्यं (४) अमः (४) मदः (६) जड़ता, (७) औप्र्यं (८) मोहः (६) विवोधः (१०) स्वप्नः (११) अपस्मारः (१२) गर्वः (१३) मरगाम् (१४) अलसता, (१५) अमर्षे (१६) निद्रा (१७) अवहित्था, (१८) औत्सुक्यम् (१६) उन्मादः

 $\frac{164}{\text{Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri}}$ राम:-वामनराज ! इतः इतः ! ( सर्वे उत्तिष्टन्ति ) तमसा-वासन्त्यौ। (सोता-रामौ प्रति) अवनिर् अमर-सिन्धु¹: सार्धम् अस्मद्-विधाभिः स च कुल-पतिर् श्राधश् छन्दसां यः प्रयोक्ता। स च मुनिर् अनुयातारुन्धतीको वसिष्टः त्विय वितर्त भद्रं भूयसे लङ्गलाय ॥४८॥ ( इति निष्कान्ताः सर्वे )

इति छाया<sup>3</sup> नाम तृतीयोऽङ्कः

(२०) शङ्का (२१) | स्मृति-ज्याधिः (२२) मित-ज्याधिः (२३) व्याधिः (२४) संत्रासः (२५) लजा (२६) हर्षः (२७) त्रसूया (२८) विषाद: (२६) धृति: (३०) चपलता (३१) ग्लानि: (३२) चिन्ता, (३३) वितर्कः।

In this drama, therefore, Karunā is the principle sentiment. Various places pointed out are the Sattvikabhāvas and Vyabhicārī-bhāvas. Sitā and Rāma are the Alamban-vibhāvas to each other. The sight of pañcavați, Janasthana and the other reminiscences are the uddipana-vibhāvas. (See also Introduction).

Sloka 48.-Metre: Malini.

1. Amara-sindhu-The river Ganges. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Roughized by Alya Santaj Philipanon Chemia and This way, this way! (All rise).

Tamasā—(Addressing respectively to Sītā and Rāma)

May the Earth and the Divine River, together with dieties of our kind and that of the chief of the family, who was the best artisan of the metres, and the sage Vasistha accompanied by Arundhati—all bestow upon you, their benedictions for the great prosperity. (48).

(Exeunt all)

End of III Act called "The Apparition."

# 2. कुलपति:—मुनीनां दश-साहस्रं योऽन्नदानादि दोषगान्। अध्यापयति विप्रर्षिर् असो कुलपतिः स्मृतः॥

Here the commentator take 'Kula-pati' as the Sun. But according to Mme. Stchoupak, it could be the Valmiki himself (cf. II 5/6: ādyaḥ kavir asi and VII 14): This verse makes a rejoinder to the action called 'ākṣepa' (Théatre Indien, 47)—an allusion to the catastophy which will have a happy ending through the kindness of the personages mentioned in the verse.

3. Chāyā nāma—this act is named as Chāyā, as Sītā was present throughout in the form of an apparition. This boon of invisibility was rendered to her through the gift of Bhāgīrathī (The Ganges).

# चतुर्थो अङ्गः

-:--

(ततः प्रविशतस् तापसौ )

एकः सौधातके ! दृश्यताम् अद्य भूयिष्ठ-सन्निधापितातिथि-जनस्य समाधिकारम्भ-रमग्गीयता भगवतो वाल्मीकेर् आश्रम-पदस्य तथाहि—

नीवारौदन-मग्डम् उष्ण-मधुरं सद्य:-प्रसूत-प्रिया-पीताद् अभ्यधिकं तपोवन-मृगः पर्याप्तम् आचामित। गन्धेन स्फुरता मनाग् अनुस्तो भक्तस्य सिप्ष्मतः कर्कन्ध्-फल-मिश्र-शाक-पचनामोदः परिस्तीर्यंते ॥१॥ सौधातिकः —साअदं अग्राज्मात्र-कारगं सिवशेष-भूदं अज्ज जिएगा-कुच्छागं।

[स्वागतम् अनव्याय कारणं सिवशेष-भूतं जीर्ण कूर्चानाम् ] प्रथमः—(विहस्य) अपूर्वः कोऽपि ते बहु-मान-हेतुर् गुरुषु सोधातके।

Act IV—Time and Situation: Hermitage of Vālmīki. The incidents of this Scene are just after those of the Act IV. The arrival of the mothers of Rāma to Vālmīki's hermitage at the end of 12 years of Sattra of Rṣyaśṛṅgā.

<sup>1.</sup> सौधातिक:—सुधातुः गोत्रापत्यं पुमान इति सुधातु + श्रक् + इञ् । The word occurs in the Vartikas on Paṇini (IV. I. 97) in which this patronyme is derived from sudhatr.

Śloka 1.—Metre: Śardūla-vikrīditam (See Page 54). CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

#### ACT IV.

(Enter a couple of Ascetic).

Fist Ascetic—Saudhātaki, look! These number of guests who have just arrived and the extraordinary prepartions made for their reception, with which this hermitage of venerable Vālmīki has become pleasant to look at! In fact:

The foamy beverage of rice is warm and sweet and the deer of the hermitage sips it to its fill—that which is left over and is more than what has been drunk by its mate cubbed recently Slightly mixed with piquant perfune of grilled in Ghee, the odour of the vegitable-jujube broth is spread all over. (1).

Savdhātaki—welcome are in particular the elderly folk with their bent eye-brows, thanks to whom we have got this holiday,

Fist Ascetic—(Laughing) Strange is the cause of your respect for the elders, Saudhātaki!

जीएं-कूर्चानाम्—( समासः )—जीर्यं कूर्चं ( शमश्रुः ) येषां ते तेपाम् ।

कर्कन्धू—इत्यादि (समासः)—कर्कन्धूफलैः बदरैः मिश्रः यः शाकः तस्य पचनं तस्य श्रामोदः।

Paristir fate Prassive Vit parti Collection be spread.

सौधातिकः—भो दण्डाञ्रण ! किंगाम-हेञ्रो दाणि एसो महन्तस्स इत्थित्रा-सत्यस्स धुरंधरो श्रज्ज श्रदिही श्रात्रदो ?

[भो दराडायन ! किंनाम-नेय इदानीम् एव महत: स्त्री-सार्थस्य धुरन्धरो-ऽद्यातिथिर् त्र्यागतः ]

द्रगडायनः धिक् प्रहसनम्! नन्व् अयम् ऋष्यशृङ्गाश्रमाद् अहन्यती-पुरस्कृतान् महाराज-द्रशरथस्य दारान् अधिष्ठाय भगवान् विसिष्ठः प्राप्तः । तत् किम् प्रलपिस ?

सौधातकः—हुं वसिट्ठो ! [ हुं वसिष्ठः ! ] दराडायनः—ग्रथ किम् ।

सौधातकि:—मए उसा जासिदं वग्घो विद्यो वा एसोति।

[ मया पुनर् ज्ञातं व्याघ्रो वृको वैष इति ]

द्रायनः -- त्राः किम् उक्तं भवति !

सौधातिकः — जेगा पराविडदेगा एवव सा वराई कविला-कल्लागी मडमडाइश्रा।

[ येन परापतितेनेव सा वराकी कपिला कल्यागी मडमडायिता ]

द्रायनः - समांसो मधुपर्क इत्य् श्राम्नायं बहुमन्यमानाः

श्रोत्रियायाभ्यागताय वत्सतरीं महोत्तं वा महाराजं वा निव-पन्ति गृह-मेधिनः । तं हि धर्म धर्म- त्रुत्रकाराः समामनित ।

सौधातिकः—भो ! ग्रिगिहीदोसि । [ भो ! निगृहीतोऽसि ] दण्डायनः—कथमिव ?

महोत्तः—(समासः) महाँश्रासो उत्ताः च महोत्तः। महोत्तं वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्। (याज्ञ. १-११०)

According to first rate of the shart (Collection,) mahat + uksan becomes uksa.

Saudh—Eh! Dandayana, what is the name of the guest who has just arrived today, roping along a big caravan of women-folk?

Dand—Shame to you for joke! From the hermitage of Rsyasrnga, accompanied by the wives of the great king Dasaratha headed by Arundham, it is the venerable Visvamitra who has just arrived. What makes you rave like that?

Saudh-Hum, Vasistha .....?.

Dand-why, yes.

Saudh-But I thought it was a tiger or wolf.

Dand-No sooner he arrived than he gluttonously crunched the reddish heifer.

Dand—well, Madhuparka i.e. offerings of hospitality) admits of meat; that is why, respectful to the sacred tradition, the house-holders offer the reverd Brähmanäguest a heifer, a bull or ram, for this duty has been prescribed by the authors of the Dharma-Sütra.

Saudh-Oh, you are caught.

Dand -How so?

गृह-नेथित: - मृहै: (दारै:) मधनते (सज्बद्धन्ते) इति ।

Who observe the rits dometic (medha) (Stchoupak)

Dharma Sūtra—concise aphorism pertainning to the duties of the four castes distinguished as the Dharma-Sūtra—treatise on Law—which are made in verse. The duties of the rites of hospitality are described in the text of the rituel called the Srauta-sūtra and the domestic rites called Grhya-sūtra.

सौधातिकः जोगा आश्रदेसु वसिट्ट-मिस्सेषु वच्छद्री विस-सिदा। अज्ज एव पश्चाश्रदस्स राएसिगो जगाश्रस्स भश्रवदा वम्मीइगा दिहमहूहिं एव गिव्वित्तदो महुवक्को। वच्छ्तरी उगा विसिज्जिदा। येनागतेषु वसिष्ट-मिश्रेषु वत्मत्री विशसिता। श्रयेव प्रत्या-गतस्य राजपर् जनकस्य भगवता वालमीकिना दिध-मधुभ्याम् एव निर्वितितो मधुपर्कः वत्सतरी पुनर् विसर्जिता]

द्रायनः -- अनिवृत्त-मासानाम् एवं कल्पम् ऋपयो मन्यन्ते।

निवृत्तमांसस् तु तत्रभवान् जनकः।

सौधातकिः — किं ग्रिमित्तम् [ किम् निमित्तम् ]

दण्डायनः —यद् देब्याः सीतायास् ताहशं दैव-दुर्विपाकम् उपश्रुत्य वैखानसः संवृत्तः । तथास्य कातपये संवत्सराश् चन्द्रद्वीप-तपोवने तपस् तप्यमानस्य ।

सौधातिकः—तदो किंति आअदो ? [ततः किम् इत्य् आगतः?]
द्रण्डायनः—चिगंतन-प्रिय-सुहदं भगवन्तं प्राचेतसं द्रष्टुम् ।
सौधातिकः—अवि अज्ञ संबन्धिणीहिं समं संवुत्तं से दंसणं
गा वेत्ति । [ अप् अय सम्बन्धनीभिः समं संवृत्तम् अस्य दर्शनं न वेति ]

दण्डायनः संप्रत्य एव भगवता वसिष्ठेन देव्याः कौराल्यायाः सकाशं भगवत्य् ऋरुन्धती प्रहिता। यत् स्वयम् उपेत्य वैदेहो द्रष्टव्य इति।

सौधातिकः —जह एदे तथिवरा परप्परं मिलिदा तह अमहे वि वडुहिं सह मिलिस्र अगाज्भास्र-महुस्सवं खेलन्तो संभवेहा।

[ यथेते स्थिवराः परस्परं मिलितास् तथावाम् त्र्यपि वटुभि: सह मिलि-त्वानध्यायमहोत्सवं खेलन्तौ सम्भावयाव: ] ( इति परिकामत: )

द्गडायनः—तद् श्रयं ब्रह्मवादी पुरागा-राजर्षिर् जनकः प्राचेतस-वसिष्ठाव उपास्य संप्रत्य श्राश्रमस्य वहिर् वृत्त-मूलम् श्रिधितिष्ठति । युट्ठिपुत. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Saudh—For heifer was only killed at the arrival of the venerable Vasistha—Now, today when the royal sage Janaka has arrived, the venerable Valmiki offered Madhurparka consisting only of curds and honey. The heifer-sacrifice has been given up.

Dand—The sages have prescribed this form of sacrifice for non-vegitarians and the honourable Janaka is certainly a non-vegitarian.

Saudh-How so?

Dand—Because having learnt the dreadful irony of Fate of the Queen Sītā, he became an anchorite. Thus he passed several years practising penance in the hermitage of Candra-dvīpa.

Saud-Why then has he arrived here?

Dand-To see the venrable Valmiki-his dear old friend.

Saduh—Has he had any appointment with his Kinsmen or not?

Dand-The venerable Vasistha has just now sent the venerable Arundhati to go to the presence of the Queen Kausalyā to tell her to go personally to see the King of Videha.

Saudh—Since these people have met one another, we (two) are also going to meet the other lads to celebrate amongst us, with play, the great festivity of this vacation. (They move about.)

Dand—Here is Janaka, the interprettor of the Sacred Texts, the ancient Royal Sage. After having paid his homages to Valmiki and Vasistha, he is now seated under the foot of tree out-side the hermitage. Who

<sup>1.</sup> Brahm vādin—The King Janaka of Videha appears in the Br Ār. Up, where he gets the doctrine of the Ātman revealed by Yājnavalkya. The Indian tradtion has confused the various kings of the dynasty in one only (Mme. Scohenpasty). Val Shastri Collection.

हृदि नित्यानुषक्तेन<sup>1</sup> सीता-शोकेन तप्यते। श्रन्तः-प्रसप्त-दहनो<sup>2</sup> जरन्न् इव वनस्पतिः ॥२॥ ( इति निष्कान्तौ )

> मिश्र-विष्कम्भकः<sup>3</sup> ( ततः प्रविशति जनकः )

जनकः — ग्रपत्ये यत् ताद्दग् दुरितम् ग्रभवत् तेन महता विषक्तस् तीवेण विणित-हृद्येन व्यथयता । पटुर् धारावाही नव इव चिरेणापि हि न मे, निकृत्तन् मर्माणि ककच इव मन्युर् विरमति ॥३॥

कष्टम् एवं नाम जरया दुःखेन च दुरासदेन भूयः पराक न्सांतपन- प्रभितिभिस् तपोभिर् त्रात्त-रस-धातुर् त्र त्रमवष्टमभो नाद्यापि मम दग्ध-देहः पति । श्रन्ध-तामिस्रा हु श्रसूर्या नाम ते लोकास् तेभ्यः प्रतिविधीयन्ते य श्रातम-धातिन इत्य एवम् ऋपयो मन्यन्ते । श्रनेक-

Sloka 2—Meter: Anustubh. अनुषक्त—अनु + सञ्ज् + क्तः ( कमिण कर्तरि वा ) । अन्तः-प्रसृत-दहनः—अन्ते प्रसृप्तः दहनः (अग्निः) यस्मिन् ।

Compare: Rāmāyaṇa II 85, 17 with reference to Bharata:

- 1. अन्तर्-दाहेन दहनः सन्तपयित राघवम्।
- 2. वन-दाहाम्रि-सन्तप्तं गृहोऽमिर् इव पादपम् ॥
- 3. Miśra-viskambhaka—This is also called Samkīrna-Viskambhaka:—An interlude played by middling or inferior personae speaking Prākṛt (Théatre Indien 59.) Kane remarks: "this is perhaps the finest Viśkambhaka in the drama. Pathos has been carried to the highest pitch in the preceding Act. The tansion is here relieved by the dialogue and bright similes by the two hermit-boys. On the preceding of the preceding of the preceding of the two hermit-boys. On the preceding of the precedi

Tormented at heart by the grief for Sitā, he is being consumed like a big worn-out tree, with a fire kindling within. (2).

# (Exuent both)

# End of the Mixed-Intertude.

(Enter Janaka).

Janaka – Such a bad-luck has befallen my child—so terrible so cruel and so heart-rending that I have an ulcer in my heart. Poignant, continuous like a stream, and new, as though long standing, it cuts like a saw, my vitals; the sorrow it has engendered has no end. (3).

Alsa! In this way, with old age and unendurble grief, beside, the penances like Parāka and Sāntapana fasts and anstere practice) have drained out the essence from its vital elements my accursed body, deprived of support, does not succumb: "Fu!l of pitch darkness Sun-less worlds are assigned to those who commit suicide" thus think the sages.

Śloka 3-Metre : Śikharini. (See P......)

पराकः —द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः। (या०।।।)

A Krechra penance of 12 day's of fast.

Another krechra penance.

- 6. सान्तपन-गोमूत्रं गोमयं चीरं द्धि सर्पि कुशोदकम्। एक-रात्रोपवासश्च कृष्ठ्यं, सान्तपनं स्मृतम्॥ ( मनु XI 212 )
  - 7. श्रात्त-रस-धातुः ग्रात्तः रस-धातुः यस्य । श्रातः Passive Past Participle of  $\bar{a} + \sqrt{d\bar{a}}$ .
  - 8. An Ihacta prisessaty Visa Shastri Collection.

संवत्सरातिक्रमेऽपि प्रतिक्रण्-परिभावना-स्पष्ट-निर्भासः प्रत्यप्र-दारुण् इव न मे दुःख-संवेगः प्रशाम्यति । श्रयि मातर ¹! देव-यजन-संभवे ! सीते ! ईदृशस् ते निर्माण्भागः परिण्तो येन लज्जया स्वच्छन्द्रम् श्राक्रन्दितुम् श्रपि न शक्यते । हा पुत्रि !

श्रनियत-रुद्ति-स्मितं विराजत् कतिपय-कोमल-दन्त-कुडमलाग्रम्<sup>2</sup>। वदन-कमलकं शिशोः स्मरामि, स्खलद्-श्रसमञ्जस-मञ्जु-जल्पितं<sup>3</sup> ते ॥४॥

is some difficulty of interpretation of the passage Kane takes 'andha-tāmisra' as a particular kind of hell, on the authority of a commentator on Amarakosa. Others take it as meaning "having pitch darkness.". अन्यं तिमरं। येषु According to Kane

those who explain 'andha-tāmisra' as adj. qualifying 'lokāh' say that instead of "asūryāh" they should read 'asurāh' (fit for or belonging to Asuras') as otherwise "asūryāh" would be superfluous when the worlds are said to be full of blinding darkness." But our contention is quite different. In most of the (cf. Aśa. Up. 3) the reading is

असूर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसा वृताः। ताँस् ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः॥

cf. also Bāla Rāmāyaṇa II 32. It is not the word 'asuryāḥ' or 'asūryāḥ' which has provided embiguity, for the sun-less worlds are the only worlds which can be envelopped in darkness. The adjective 'asūryāḥ' is not superfluously used there. But the 'andha-tāmisra' hell is not testified by all the Isopaniṣad. The phrase is 'andhena tamasā vṛtāḥ''—shrouded in pitch darkness can, therefore, beothe approprietwessnastrificallection.

Many years have passed, yet the constant meditation our of all times, in its comple purity and poignant cruelty their always reveal a new pitch of sorrow death does not abate O! mother my Sītā—born out of the divine place of sacrifice, such was the irony of your Fate which has developed, for shame of which we cannot even cry to our satisfaction. Ah, my daughter.....

The unrestricted crying or smiling which graced certain points of your soft bud-like teeth,—I remember your child-face resembling a lotus with its lisping prattle

which though indistinct was sweet. (4)

1. Mātar—Janaka calls Sitā 'mātar' which is significant only of the affectionate respect for her as mother of her sons. (Cf Bāl. IV, 42 where he sage Satānanda also calls her 'mātar Maithili')

Sloka 4 Metre: Puspitagra (See Act III, 18

Figure—Parināma—where the proper action to the object in question i.e., vadna is transported to the figured representation i. e., kadamba (Cf. sāhitya. Dar X 50).

- 1. विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनि परिगामो "भवेत्।
- 2 विराजत् इत्यादि ( समासः )—विराजन्ति कतिपयानि कोमलानि दन्त-कुड्मलाप्राणि (दन्ता एव कुड्मलाः तेषां ग्रम्राणि )
- 3. स्खलद् इत्यादि (समासः) स्वलत् श्रसमञ्जसं मञ्जु (सुन्दरं जल्पितं यस्मिन् ।

This idea may be compared to a passage in Śakuntalā VII

श्रलच्य-दन्त-मुकुलान् श्रानिमित्त-हासैर् श्रव्यक्त-वर्गा-रमग्रीय-वचः प्रवृत्तीन् । श्रङ्काश्रय-प्रगायिनस् तनयान् वहन्तो धन्यास् तद्-श्रङ्ग-रजसा मलिनी भवन्ति ॥

Kane remarks that the idea of Bhavabhuti is perhaps happier than that of Kālidāsa in the cohice of metre and the alliteration Anaprasa Sharri Quecion.

भगवित वसुंधरे! सत्यम् अतिहढासि— स्वं विहर् मुनयो विसष्ठ-गृहिणी गङ्गा च यस्या विदुर् माहात्म्यं यदि वा रघोः कुल-गुरुर् देवः स्वयं भास्करः। विद्यां वाग् इव याम् असूत भवती तद्वत् तु या दैवतं तस्यास् त्वद् दुहितुस् तथा-विशक्षनं किं दहिणेऽमुष्यथाः॥५॥

(नेपको ) इत इतो भगवती-महादेवयौ ।

जनकः—( इट्टा ) अये ! गृष्टिनोपिदश्यमानमार्गा भगवत्य् अरुन्थती। ( उत्थाय ) कां पुनर् महादेवीत्य् आह ? ( निरूप्य ) हा ! हा ! कथम् इयं महाराज-उशरथस्य धर्मदारा प्रियसखी मे कोसल्या। क एतां प्रत्येति सैवेयम् इति।

श्रासीद् इयं दशरथस्य गृहे यथा श्रीः, श्रीर् एव वा किम् उपमान-पर्न सैषा। कष्टं! वतान्यद्ं इव दैव-वशेन जाता, दुःखात्मकं किम् श्रापि भूतम् श्रहो विपाकः!॥६॥ श्रयम् श्रपरः पापो दशाविपर्यासः। य एव मे जन पूर्वम् श्रासीन् मूर्ता महोत्सवः। ज्ञते ज्ञारम् इवासद्यं जातं तस्यैव दशनम्॥७॥ (ततः। प्रविशत्य श्रहन्थती कौसल्या कञ्चको च)

ऋरुन्धती—ननु त्रवीमि द्रष्टव्यः स्वयम् उपेत्यैव वैदेह इत्य् एव वः कृत-गुरोर् ऋदितः। ऋत एव चाई प्रेनिता। तत् कोऽयं पदे पदे महान् ऋनध्यवसायः ?

कञ्चुकी—देवि ! संस्तभवात्मानम् अनुरूष्यस्व भगवतो वसिष्ठस्यादेशम् इति विज्ञापयामि ।

Sloka -5 - Metre: Sárdūla-vikrīditam (See P. 54). Dharma-dārāh - This does not mean only a legitimate wife, but a wife who participates in the accomplishments of the religious rites (Cf. sahadharma-cārim) (III 45/40 dharma-cīrī VII, 19.) She observes her duties which or reofasaiga what coasti Collection.

Venerable Earth, in reality you are very hard! You are the fire, whose magnonimity was known to the sages, to the wife of Vsisthta and the Gangā or even to the Sun—the ancient ancestor of the family of Raghu himself; you, who gave her (Sītā) birth, as the goddess of Learning does to the Science, a divinity like her.—O cruel, how have you tolerated such an assassination of your daughter? (5) (Behind the scenes)

This, this way your exaulted Highness and the

great Queen.

Janaka.—(Looking) Oh, here comes the Venerable Arundhati conducted to the path by Gṛṣṭin, (He rises). But whom is he calling: "Great Queen"? (Looking carefully) Ah, it is the legitimate wife of the great king Daśaratha, my dear friend Kauśalyā. Who could recognise it she was?

In the house of Dasaratha, she was like a splendour or even the Splendour incarnate;—To what purposed is is this word of simile?—Ah, misery! alas! She has become a changed person—all grief......Ah, what a

catastrophy! (6).

And here is another accursed change condition! The person, who formerly was a feast incornate to my eyes, his very sight has now became to me a corrosive on a wound, (7).

(Enter Arundhati, Kansalyā and Kañcukin.)

Arundhati—Why yes. I tell you: "You must go in person to see the king of Videha,"—such is the order of the spiritual teacher of our family. Was it for this very errand that I was sent? But why this great hesitation at very step?

Chamberlain-Queen, be firm, comply with the

order of the venerable Vasistha.

She must be the woman of the same caste and eldest of all other wives. Daśaratha, though married several wives, excepting Kauśalyā, no one was entitled to the privilege of being called a 'Dharmadarā' (Stchoupak n. 80).

Sloka 6. Meter: Vasanta-tilaka. (See Act I, 33) Sloka 7. Meter: Indra-vajrā. (See Act I, 11) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

कौसल्या—ईरिसे काले मिहिलाहिवो मए दिट्टिग्वोत्ति समं एवव सञ्वाइं दु:खाइं समुब्भवन्ति । ता ग्रा सक्कुगोमि उञ्बद्दमाग्रा-मूल-बन्धगां हिश्रश्चं पज्जवत्थावेदुम् ।

[ ईटरो काले मिथिलाधियो मया द्रष्टव्य इति समम् एव सर्वािण दु:खान्यू उद्भवन्ति। तस्मान् न शक्तोम्य् उद्भर्तमान-मुल-बन्धनं हृद्यं पर्यवस्थापयितुम् ] अवन्धती—अत्र कः सन्देहः ?

सतान-वाहीन्यं श्रिप मानुषाणां दुःखानि सद्-वन्धु-वियोगजानि । दृष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि स्रोतः-सहस्रेर् इव संप्छवन्ते ॥=॥

कौसल्या—कहं गु खु वच्छाए मे बहूए एवंगदे तस्स राश्चे-सिगो मुहं दंसम्ह ?

[ कथं नु खलु वत्साया मे वश्वा एवंगते तस्य राजर्वर् मुखं दर्शयाम: ]

श्ररुन्ध्रती—एष वः श्लाघ्य-संवन्धी जनकानां कुलोद्वहः। याज्ञवल्क्यो मुनिर् यस्मै ब्रह्म-पारायणं जगौ ॥१॥

The idea is where the sorrow prolongs, it loses its effects and remains no more unbearable. But at the sight of the dear ones, it is revived and becomes more unbearable than when it had befallen.

Compare the idea in Kumarsambhava IV, 26. तमवेच्य रुरोद सा भृशं, स्तन-संवाधमुरो जधान च। स्वजनस्य हि दुःखमम्रतो विवृतद्वारिमवोपजायते ॥ Mithiladhipa—The king of Mithila—Janaka.

Sarvāni duhkhāni—All the calamities such as the death of Daśaratha, the exile of Rāma, and the abandonment of Sītā.

उद्वर्तमान-इत्यादि-समासः--उद्वर्तमानं (उद्गच्छत्) मूलवंधनँ यस्य।

पर्यवस्थापयितम् —परि + प्राव + क्षास्ति। हर्गान्ति। CC-0. Prof. Satya Vrai Shaskii हर्गान्ति।

Kausalyā—At this time, I have to see the King of Mithilā—at this thought all my sorrows come back to me all together. That is why I am unable to compose my heart, the interior chords of which are shattered.

Arundhati-There is no doubt about it.

Flowing continuously, the sorrows of the mortals, born out of the separation of a dear relation, incoercible, they flow in a thousand streams at the sight of a beloved person (8).

Kauśalyā-How, indeed, after that what has happened to my dear child, my bride, shall I see face to face that royal sage?

Arundhatī – Here is your esteemed relative, leader of the family of the Janakas to whom the sage Yājñavalkya revealed the integral Science of the Holly Texts (9)

Sloka 8 -Metre: Indra-vajrā (See Act I. 11) सन्तानवाहीनि-(समासः) सन्तानेन वहन्तीति।

Śloka 9—Metre: Anuṣṭubh Prose order— एष जनकानां कुलोद्धहः वः श्लाब्यः सम्बन्धो ( ब्रस्ति ) यस्मै याज्ञवल्क्यः मुनि: ब्रह्म पारायणं जगौ।

कुलो:द्वह -One who continues and brings up the family an Epic compound Raghūdvaha cf. IV: 22 Mahāvīracarita 1. 13; V, 45/46 also met with in Raguvaṃśa IX, 9.

Yājňavalkya—was the expounder of Brahman—cf. Br. Ar. up. IV. 2. 1.

Jagau - Perfect from Vgai to sing.

Kane remarks: the reading 'sad bandhu' is not good, as it introduces unnecessary limitations? No doubt one feels sorrow even for an ordinary relative, but one feels more sorrow if the relative was good, effectionate and righteous so, we do not find any objection to this reading.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

कौसल्या—एसो सो महाराश्रस्स हिश्रश्राणन्दो वच्छाए वहूए पिदा राएसी । हद्धी ! हद्धी ! सुमारिदिह्म श्रिणिव्वेद-रमणीए दिवहे । हा देव्व ! सब्वं एव्व तं णित्य ।

[एव स महाराजस्स<sup>ा</sup> हृदयानन्दो वत्साया वन्त्रा पिता राजिषै:। हा धिक्! स्मारितास्मि अनिवेद-रमणीयान् दिवसान् । हा देव, सर्वम् एव तन् नास्ति ]

जनकः—( उपसत्य ) भगवति श्ररुन्थति ! वैदेहः सीर-ध्वजो<sup>2</sup> ऽभिवादयते ।

यया पूतं-मन्यो<sup>3</sup> निधिर् ऋषि पवित्रस्य महसः, पतिस् ते पूर्वेषाम् ऋषि खलु गुरूणां गुरुतमः। त्रिलोकी-माङ्गल्याम् ऋवनि-तल-लीनेन शिरसा जगद्-वन्द्यां देवीम् उपसम् इव वन्दे भगवतीम्॥१०॥

Śloka 10-Metre: Śikhariṇī (See P I, 28) पूर्त-मन्यः - पूर्त आत्मानं मन्यत इति पूर्त-मन्यः (अथवा पूत्नानी)।

This is the type of compound which has acc. sg. in the first member according to the compound which has acc. sg. in the first member according to the compound which has acc. sg.

<sup>1,</sup> Mahārāja refers to Daśaratha.

<sup>2.</sup> Sīradhvaja—Lit. He who has the plough as an ensign. Prenomen of the father of Sītā. Janaka was the name of all the dynasty of Mithilā, The names with the ending -dhvaja and -ketu are also found in modern names e.g. Moradhvaja, Candraketu. etc. They are used with the names of a Kṣatriya. Besides the names significant with the plough are found elsewhere in ancient India e.g. Halāyudha, Lārgalāyudha (Mahābhātata). The legend of the miraculous birth Sītā -furrow—is probably associated with the name of her father, which figures in the geological list of the Purāṇas (Cf. Mme. Stchoupak 81. n. Pargitar, Tradition P. 147.)

Kauśhalyā—Here is he who delighted the heart of the great king (Daśaratha), this royal sage the father of our dear bride, Alas, alas! he reminds me of those exquisit days without sorrow!.....Ah, Good Heavens! all those are no more.

Janaka—(Approaching) Venerable Arundhati, Siradhvaja of Videha salutes you.

You, by whom, he (Daśaratha) thought himself purified, and who himself was the treasure of the purifying lustre—that your husband, who was the most respected teacher of the ancient teachers, and you, who are the benediction of the three worlds and adorable by all the universe, like the divine Dawn, with my head touching the soil, I salute you. (10)

चारमने खर् च III. 2.83 when the second member signifies which believes himself to be.

त्रिलोकी—( समासः )—त्रयागां लोकानाम् समाहारः त्रिलोकी (द्विगुः )

4. Jagad-vandyā—Verbal Adjective depended upon the second member, which is relatively rare (Renou, Grammaire P. 99.)

The simile "nidhir api pavitrasya mahasah" refers to the Sun, who being the lover of the dawn, pays a homage to the Usas. (Cf. Rgveda 1, 155,2) Kane. But Daśaratha suits the context better.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

अहत्ध्वती--परं ते ज्योतिः प्रकाश्यताम् । अयं त्वां पुनातु देवः परारजां य एष तपति ।

जनकः —श्रार्य गृष्टे ! श्रप्य श्रनामयम् श्रस्याः प्रजापालकस्य<sup>2</sup> मातुः ?

कञ्चुकी—(स्वगतम्) निरवशेषम् अति-निष्ठुरम् उपलब्धाः स्मः। (प्रकाशम्) राजर्षे! अनेनैव मन्युना चिर-परित्यक्त-रामभद्र-मुख-चन्द्र-दर्शना नाईसि दुःखयितुम् अतिदुःखितां देवीम्। राम-भद्रस्यापि दैव-दुर्योगः कोऽपि, यत् किल समन्ततः प्रवृत्त-वीभत्स-किंवदन्तीकाः पौर-जनपदा नाग्निग्रुद्धिम् अल्पकाः प्रतियन्तीति दारुणम् अनुष्ठितं देवेन।

जनकः—(सरोपम) द्याः ! कोऽयम् श्रम्भिर् नाम श्रस्मत्-प्रसृति-परिशोधने ! कष्टम् ! एवंवादिना जनेन रामभद्र-परिभृता श्रापि वयं पुनः परिभूयामहे !

अरुन्धती—(निश्वस्य) एवम् एतत्। ' अग्निर् अग्निर् ' इति वत्सां प्रति परिलघून्य अचराणि। "सीता" इत्य एव पर्याप्तम्। हा वत्से। "

शिशुर् वा शिष्या वा यद् त्रसि तत् तिष्ठतु तथा विशुद्धेर् उत्कर्षस् त्वयि तु मम भक्तिं द्रढयति । शिशुत्वं स्त्रैणं वा भवतु वा नतु वन्यासि जगतां गुणाः पूजा-स्थानं गुणिषु न च छिङ्गं न च वयः ॥११॥

Cf. Notes on  $\mathbf{R}: \mathbf{R} \in \mathbf{R}$ : Here again the sun is referred to—The sun which is beyond sin (rajas). It may also mean beyond passion, or wordly attachment etc. Three qualities (gunas) are explained according to Sāmkhya Philosophy sattva, rajas and tamas, and paro rajā ya esa tapati' is a famous Upanisadic formula (cf. Br. Ār. Up. V 14 3 5) (CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

<sup>1.</sup> परो-रजाः—(समासः) रजसः परः परोरजः।

Arundhati—May the supreme light shine for you! May he sanctify you, the god who shines above passions!

Janaka - Venerable Gisti, is she in good health,

the mother of the saviour of the people?

Kañcuki—(Aside) Well, we are very cruelly reprpached. (Aloud) Royal sage, it does not behove you to affict the queen with such a rage, deprived long as she is of the joy of seeing the moon-face of her dear Rāma, she is already much too afflicted. As for dear Rāma himself, it was some fatal coincidence that the citizens and country-people, as it is said, spread all round, some abominable rumours. The wretched people did not have confidence in the Fire-Test and that is why the King has committed this cruel act.

Janaka – (In rage)—Ah, who is this Fire that has something to do with regard to the purification of our daughter! Ah, misery. He, who makes such a suggestion, insults us again, we, who are already insulted by Rāma.

Arundhati—(Sighing) Quite so, the Fire, the Fire—these words are derogatory for my daughter.

'Sītā' alon e is enough. Ah, my darling !...

Whether you are my child or disciple that does not matter much. It is the purity par excellence which fortifies my affection for you. Child or woman, you are a worshipful person for the world, for, in the virtuous, it is their virtues that are the object of worship, neither their sex nor age. (11).

Prajā-pālaka—This is said ironically.

It is called 'Kaku' which depends only upon the intonation of the speaker.

Śloka 11 Metre: Śikharinī (See P I, 28) Compare: Kumāra-sambhava VI, 12.

स्त्री पुमान् इत्य् त्र्यनास्थैपा वृत्तं हि महितं सताम्। पदं हि सर्वत्र गुणैर् निधीयते। (रघुवंश III 62)

Figure: Arthantara-nyasa—A general idea corraborating another particular one which is announced. The definition was says with the says of the contract of the

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri कौसल्या—ऋहो उन्मीलन्ति वेश्रगाश्रो । ( इति मुर्च्युति ) श्रहो उन्मीलन्ति वेदना: ]

जनकः —हा कष्टं किम् एतत्।

ऋहन्धती —राजंषं ! किम् अन्यत्।

स राजा तत् सौख्यं स च शिशु-जनस् ते च दिवसाः
स्मृताव् आविर्भूतं त्विय सुहृदि दृष्टे तद् अखिलम्।
विपाके घोरे ऽस्मिन् अथ खतु विमृद्धा तव सखी,
पुरंश्रीणां चित्तं कुसुम-सुकुमारं हि भवति ॥१२॥
जनकः —हन्त ! हन्त ! सर्वथा नृशंसो-ऽस्मि संवृत्तः, यश्

स्य दृष्टान् । अयन्तुहृद् । अयदारान् न । स्नाध पश्याम । स संबन्धी श्राध्यः प्रिय-सुदृद् असौ तच् दृद्यम् , स चानन्दः साचाद् अपि च निखिलं जीवितफलम् । शरीरं जीवो वा यद् अधिकम् अतोऽन्यत् प्रियतरं महाराजः श्रीमान् किम् इव मम नासीद् दशरथः ॥१३॥ कष्टम् ! इयम् एव सा कौसल्या !

यद् अस्याः प्रत्युर् वा रहसि परमं दृषितम् अभूद्, अभूवं दम्पत्योः पृथग् अहम् उपालम्भ-विषयः । प्रसादे कोपे वा तद्नु मद्धीनो विधिर् अभूद्, अलं वा तत् स्मृत्वा<sup>3</sup> दहति यद् अवस्कन्य दृदयम्॥१८॥ अस्तन्यती—हा, कष्टम् ! अतिचिर-निरुद्ध-निश्वास-निष्यन्द-

हृदयम् अस्याः।

जनकः हा प्रियसिख ! ( इति कमएडलूदकेन सिञ्चति )

सामन्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते। सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येगोतरेगा वा ॥ (का० प्र० X ) पुरन्ध्री—पुरं गृहं धारयित इति।

Ślokas: 12-13-14—Metre: Śikharini (See P I, 28)

Kausalya-Ah, my wounds are being opened. (She swoons).

Janaka—Ah, misery! what has happened?

Arundhati-Royal sage, how could it be otherwise?

That king—that happiness—that child—and those days, all have come back to her memory on seeing you -her friend. In this catastrophy, your dear friend lost her senses, for, the heart of the Matrons is delicate as flower. (12).

Janaka - Alas, alas! in reality. I have become cruel in everyway. since, having seen after a long time, the wife of my dear friend, I do not treat her

That revered relation, my beloved friend, my heart, my joy incarnate, also the integral fruit of my body and my soul or entirely a different thing, more precious still-the great King-the glorious Dasaratha, what was nt he to me? (13)

Alas! she is the same Kauśalyā!.......

When she or her husband, in secret intimacy, experienced some complete contradiction, it was I who became the confident of the both the spouses. Whether in reconcilliation or in difference their behaviour depended upon me.....But enough of these reminiscences; they attack and break my heart. (14)

Arundhati-Ah, misery! her breath has long been

retained, so I do not feel her heart beat.

Janaka-Alas! dear friend!.....(He spinkles water from the ascetic-pot).

- 2. Compare: Megha-Dūta 10. श्राशाबन्धः कुसुम-सदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां ।
  - सद्यः पाति प्रण्यि हृद्यं विष्रयोगे रुगुद्धि ॥
- 3. Alam smrtva-Absolute after 'alam' in a prohibitive sense. (Cf. Panini III, 4) a usual form of the Eastern Grammarians. But the same is quite prevalent in the Sherof Listy and that the Collection u mmaire 103.)

कञ्चकी—सहद् इव प्रगटच्य सुख-प्रदः,
प्रथमम् एकरसाम् अनुकूलताम्।
पुनर् अकाण्ड-विवर्तन-दारुणो,
विधिर् अहो विशिनष्टि मनो-रुजम्॥१४॥

कौसल्या—(त्राश्वस्य) हा बच्छे, जागाइ, किह सि ? सुमरामि दे गाव-विवाह-लच्छी-परिग्गह्-एक-मण्डनं पण्फुरन्त-सुद्ध-विहसिदं मुद्ध-मुह-पुण्डरीत्रं । श्राप्फुरन्त-चन्द-चिन्दिश्रा-सुन्दरेहिं श्रंगेहिं पुगो वि मे जादे उज्जोएहि उच्छङ्गं । सञ्वहा महाराश्रो एव्वं भगादि, "एसा रहु-उल-महत्तरागं वहू श्रम्हागं दु जगाश्रसुदा दुहिदेव्व।"

[ हा वत्से जानिक ! कुत्रासि ? स्मरामि ते नव-विवाह-लद्दमी-परिग्रहे-कमगडनं प्रस्फुरत्-शुद्ध-विहसितं सुग्ध-सुख-पुर्एडरीकम् । त्रास्फुरच्-चन्द्र-चन्द्रिका-सुन्दरेर् श्रङ्गः पुनर् श्रिप मे, जाते, उद्योतयोत्सङ्गम् । सर्वदा महाराज एवं भगाति, "एषा रघु-कुल-महत्तराणां वधूर् श्रस्माकं तु जनक-सुता दुहितैव ।"]

कञ्चुकी-यथाह देवी-

पञ्च-प्रस्तेर श्रिप तस्य राज्ञः, विया विशेषेण सुवाहु-शत्रः । वधू-चतुष्के ऽपि यथैव नान्या, विया तन्जास्य तथैव सीता ॥१६॥

जनकः — हा प्रियसख ! महाराज दशरथ ! एवमिप सर्व-प्रकार-हृदयङ्गमः कथं विस्मर्यसे ।

Sloka 15-Metre: Druta-vilambita. Pāda of 12 syllables, without pause.

Śloka 16—Metre: Upajāti (See P. 78). This verse occurs in Māl. IV. 7.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Kancuki—Like a friend who, lavishing bliss, unfolds at first, his kindness with a unique flavour and then with a sudden change becomes cruel, the destiny, alas! has changed the pain of my heart. (15)

Kauśalyā – (Regaining cosciousness) Ah, my dear child, where are you? I remember your lovely lotusface teething with the lustre of the recent marriage as its only ornament, and with an innocent smile twinkling upon it. Oh, my child, with your body as beautiful as the radiant lustre of the moon, illuminate once more my lap.....Always the great king used to say: "She is my daughter-in-law of our mighty princes of the lines of Raghu, but for us, as the daughter of Janaka, she is our own daughter-

Kañcukī—The king had five children, but the enemy of Subâhu (Rāma) was the most favourable son of him. He had four brides, but no one was so dear to him as his own flesh and blood, as Sītā. (16)

Janaka – Ah, dear friend, Great King Dasaratha! so penetrated you are into my heart in every way,—how can I forget you?

नव-विवाह- इत्यादि । (समासः ) नवः विवाहः तस्य या लद्मीः (शोभा) तस्याः परिप्रहः स एव मएडनं यस्याः सा तम् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

<sup>1.</sup> Viśinasti-Present 3rd pers. sing from√śis+vi to aggravate.

<sup>2</sup> Subāhu-śatru—Rāma killed Subāhu who polluted the sacrifice of Viśvāmitra (cf. Rāmāyana I, 30.)

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कन्यायाः किल पूजयन्ति पितरो जामातुर् आप्तं जनं सम्बन्धे विपरीतम् एव तद् अभूद् आराधनं ते मिय । त्वं कालेन तथा-विधोऽस्य अपहृतः संवन्ध-बीजं च तद्, घोरेऽस्मिन् मम जीव-लोक-नरके पापस्य धिग् जीवितम् १७ कौसल्या—जादे, जाण्ड, किं करोमि ? दिढ-वज्ज-लेव-धिट अ-बन्ध-णिचलं हद-जीविदं मं मन्द-भाइणीं ण पडिच्यादि ।

[ जाते, जानिक, किं करोमि ? दढ-वज्र-लेप-घटित-बन्ध-निश्चलं हत-जीवितं मां मन्द-भागिनीं न परित्यजति । ]

ऋरुन्धती—आश्वसिहि राजपुत्रि ! वाष्प-विश्वामोऽप्य् अन्तरे कर्तव्य एव । अन्यच् च किं न स्मरिस, यद् अवोचद् ऋष्यशृंगा-अमे युष्माकं कुल-गुरुर् भिवतव्यं तथेत्य् उपजातम् एव, किम् तु कल्यागोदकें भविष्यतीति ?

कौसल्या—कुदो श्रदिकन्द-मगोरहाए मह एदम् ? [कुतोऽतिकान्त-मनोरथाया ममैतत् ? ]

ऋरन्थती—तत् किं मन्यसे राजपितः! मृपोद्यं तद् इति । न हीदं-सुज्जित्रेयेऽन्यथा मन्तव्यम् । भवितव्यम् एव तेन ।

त्राविर्मूत-ज्योतिषां ब्राह्मणानाम् , ये व्याहारास् तेषु मा संशयोऽभूत् । भद्रा ह्य एषां वाचि छद्मीर् निषका, नेते वाचं विष्लुतार्थां वदन्ति ॥१८॥

(नेपथ्ये कलकलः । सर्वे त्राकर्णयन्ति ।)

Śloka 17-Metre: Śārdūla-vikrīditam (See p. 54.) कल्याणोदर्क-कल्याण उदर्के ( अन्ते ) यस्य स तम् ।

<sup>1.</sup> Mṛṣodya—Grammatical Note: This word is not frequently used in Sanskrit literature. Pāṇini cites it in the irregular forms.

This its hys Asya Samai Foundation Chennai and a Gangott the nearest relatives of the son-in-law. In our relation it was the contrary. It was you who had regards for me. Such as you were, the death had carried you away, as well as the germ of our relation. In this world of living beings, resembling Hell, what a shame it is for me to live. sinful that I am? (17.)

Kauśalyā—Ah, my daughter, what shall I do? Affixed by the knots of the formidable adamentine cement, the wretched life does not leave me, the luck-

less that I am.

Arundhatī—Calm yourself, Princess! You must, from time to time, check your tears. Besides, do'nt you remember what said in the hermitage, of Rsyasinga, the spiritual teacher of your family?—"This was to be so, and it has happened so, but the end would be happy".

Kauśalyā-What good would it be to me when the

object of my desire is no more?

Arundhatī - Then, Queen, do you believe, "Is it a false statement"? It does not behove a noble wife of a Kṣatriya to think otherwise. It is quite so that will happen.

The sacred light was revealed to the Brāhamanas. May there not to be any doubt with regard to their prophacy! A happy fortune dwells in their words. They

never pronounce a deceitful statement. (18). (An up-roar rises behind the scenes; all listen.)

राज-सूय-सूर्य-मृषोद्य- रुच्य-कुष्ट-पच्या व्यथ्याः पा० ३. १. ११४. मृषा उद्यते इति मृषोद्यः—उद्यते = वद् + क्यप् ।

Śloka 18.—Metre: Śālinī. Pāda of 11 syllables pause after the fourth.

मगण तगण तगण गु० गु० ऽऽऽऽऽऽ।ऽऽ। ऽऽ।ऽऽ मातौगौ चेच्छालि नीभोगि लोकै:

Compare: Rgveda X, 71, 2. भद्रेषां लच्मीर् निहिताधि वाचि।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

जनकः — श्रये ! श्रद्य खलु शिष्टानध्याय इत्य् उद्धतं क्लतां वदुकनां कलकलः ।

कौसल्या—सुल्लह्-सोक्खं दाव बालत्तर्णं होदि। (निरूप्य) अम्हए! एदाणं मज्भे को एसो रामभद्द-लुच्छी-परिसोहिदेहिं साव-हुम्भ-मुद्ध-ललिदेहिं श्रंगेहिं अम्हाणं लोश्रणाइं शीश्रलावेदि ?

[सुलभ-सौख्यं तावत् बालत्वं भवति । (निरूप्य) ग्रहो ! एतेषां मध्ये क एष रामभद्र-तत्त्वमी-परिशभितै: सावष्टम्भ-मुग्ध-ललितेर् ग्रंगैर् ग्रस्माकं लोचनानि शीतलयति ?]

ऋरुन्धती—( अपवार्य महर्ष-वाष्पम् ) इदं नाम तद् भागीरथी-निवेदितरहस्यं कर्णामृतम् । न त्व् एवं विद्यः कतरोऽयम् आयुष्मतोः कुरालवयोर् इति । (प्रकाशम् )

कुवलय-दल-स्निग्ध-श्यामः शिखएडक-मएडनो, वट्ट-परिषदं पुण्य-श्रीकः श्रियेव सभाजायन्। पुनर् श्रापि शिशुर् भूतो वत्सः स मे रघु-नन्दनो, भाटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दृशोर् श्रमृताञ्जनम्।।१९॥ कञ्चुकी—नृतं चित्रय-ब्रह्मचारी दारकोऽयम् इति मन्ये। जनकः—एवम् एतत्। श्रस्य हि।

<sup>1.</sup> Apavārya or Apavāritam—This stage-direction is used when character on a stage speaks to a person in such a way that only the person addressed hears it. तद्भवेद अपवारितम

रहस्यं तु यद् श्रन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते।

Janaka—Ah, in fact, there is to-day a holiday in the honour of the distinguished guests; hence the great noise of the sporting students.

Kauśalyā—Happiness is easily begot as long as youth losts, (Looking)—Ah, in the middle of these, who is that, who, with his well-set and gracious limbs embellished with a lustre worthy of dear Rāma, is refreshing our looks?

Arundhati—(Aside, with tears of joy). This is really a secret which the venerable Bhāgīrathi told me. Oh, it was an embrosia to my ears! But I do not quite know, which one amongst Kusa and Lave is this young boy—May they live long! (Loudly).

Like a lotus-petal, dark and sleek, his trufts of hair, serving as ornament to him, full of saintly beauty, he seems to adorn, as it were, with his grace, the group of adolescents. It appears, dear Raghunandana (Rāma) suddenly has appeared to me,—who is this the embrosial colyrium to my eyes again? (19).

Kancuki—Certainly, this child must be a Brahmanic-pupil from the Kṣatriya caste.

Janaka-Quite possibie. In fact-

Kane rightly points out that this a wrong stage-direction. It should be Ātma-gatam, as Arundhatī does not mean to address these words to Kaśualyā or even to Janaka.

Śloka 19—Metre: Harinī (See P. 28). This stanza has been cited by Sarasvatī Kanth. V, 167 as an example of uapamānikī prīti—a sentiment of love born out of a resemblance (between the father and the child). CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

चूडा-चुम्बित-कङ्कपत्रम् । अभितस् तूणीद्वयं पृष्ठतो, भस्म-स्तोक-पवित्र-लाञ्छनम् उरो धत्ते त्वचं रौरवींम् । मौर्व्या मेखलया नियन्त्रितम् अधोवासश् च मिछिकं, पाणौ कार्मुकम् अत्त-सूत्र-वलयं द्रगडो .ऽपरः पैष्पलः ॥२०॥ भगवत्य् अरुन्धति ! किम् इत्य् उत्प्रेत्तसे कुतस्त्योऽयम् इति । अरुन्धती——अर्थवागता वयम् ।

जनक: -- श्रार्थ गृष्टे! श्रतीव मे कौतुकं वर्तते तद् भगवन्तं वाल्मीकम् एव गत्वा पृच्छ । इमं च बालक ब्रूहि । वत्स ! के ऽप्य् एते प्रवयस् ह त्वां दिदृ चव इति ।

कञ्चुकी—यद् आज्ञापयित देव: । ( इति निष्कान्तः )
कौसल्या—किं मण्णेष एव्वं भणिदो आत्रमिस्सिदि ति ।
[ किं मन्यष्व एवं भणित आगमिष्यतीति ]
जनकः—भिद्येत वा सद्वृत्तम् ईदृशस्य निर्माणस्य ।

Sloka 20—Metre: Śārdūla-vikrīditam (P. 54.) This verse is a typical example of the general out-look of a Kṣatriya student in Ancient India. cf. Mahānāṭaka. II, 3, n, 46; Manu II, 41-42; Āśval. Gr. Sū. 1, 19, 8 ff. Also Rāmāyaṇa, 1, 22, 6-11; Mahāv. Ca. II 26; Anargh. IV, 27; Bāl. iv, 50 etc. This verse also occurs in Mahāvīra-charita I, 18. This verse is again cited by Saras. Kaṇth. II, 161 as an example of āhāryābinayā—description of equipment.

- 1. चूडा-इत्यादि समासः चृडया चुन्वितानि कङ्कपत्राणि यस्मिन्।
- 2. Raurava—Skin of ruru an antilop of yellow hide. The hide of black antilop was reserved for a Brāhmaṇa student. Rai Satya Vrat Shastri Collection.

On his back there are two quivers, whose arrows carass his chignon with their feathers, his chest bears the holy marks of a little ashes and the deer's skin, his loincloth dyed in mudder is held up by a belt of Murva In one hand he has a bow encircled with rosary beeds and in another he holds a wooden staff of a fig tree. (20)

Venerable Arundbati, what do you supposewhere does he come from?

Arundhati-We have only come today.

Janaka-Honurable Grsti, my curiosity has been reatly aroused. Therefore, you may go and ask the revered Valmiki himself and tell the boy, "Dear child, some aged persons wish to see you."

Kañcuki-As your Majesty commands!

Kauśalyā-What do vou believe? Would these words soon bring him here?

Janaka-Would good manners be wanting in such a breed ?

- मौर्वी मूर्वाया इयं मौर्वा अथवा मूर्वायाः विकार इति ।
- 🕹 माञ्जिष्टम्—मिङ्जिष्टायाः रक्तं माञ्जिष्टम् । तेन रक्तं रागात् पा० ४, २. १.
  - पैष्पलम् —पिष्पतस्य अयं पैष्पतः तम्।
  - 6. प्रवयस:-प्रवृष्टं वयः येषां ते ।
- 7 दिस्तु:-- द्रुण्डुं इच्छति दिद्यति--दिद्यति इति दिद्युः। desiderative from \( \sqrt{drs} \) with the affix -u L. 13. Compare: the idea:—

नह्याकृतिः सुसदृशं विजहाति वृत्तम्। मृच्छ० ६० न तादृशाः आकृति-विशिष्टाः गुगा-विरोधिनो भवन्ति (शकु० ४) का क्रिएमंह्ट (yArges) maj our dampsi Charmal and da good प्या विस्तानिक क्रिएमंहट (yArges) वस्ता प्रस्तिक क्रिएमंहट क्रिएमं प्रस्तिक क्रिएमंहट क्र

[ कथं सविनयं निशामित-पृष्टि-वचनो विसर्जितर्षि-दारक इतोऽभिमुखं प्रसृत इव वत्सः । ]

जनकः — (चरं निर्वर्ण ) भोः किम् अप्य एतत् ? महिसाम् एतस्मिन् विनय-शिश्चता-मीग्ध्या-मस्लो विद्ग्धेर् निर्श्नाद्यो न पुनग् अविद्ग्धेर् अतिशयः। मनो मे संमोह-स्थिरम् अपि द्दर्येप बलवान् अयोधातुं यद्वत् परिलघुर् अयस्कान्त-शकलः॥२१॥

ख्वः—( प्रविश्य ) अज्ञात-लाम-कर्माभिजनान् 2 पृज्यान् अपि स्वतः कथम् अभिवादयिष्ये ? ( विचिन्त्य ) अयं पुनर् अविरुद्ध-प्रकार-इति बृद्धेभ्यः अपूर्यते । ( सविनयम् उपस्तय ) एव वो लावस्य शिरसा प्रणास-पर्यायः 3 ।

श्रहन्धतो-जनकौ -कल्याणिन्, श्रायुष्मान् भूयः। कौशल्या -जाद, चिरं जीव! [ जात! चिरं जाव]

अरुन्धती—एडि, वत्स ! (लवं उत्सङ्गे गृहीत्वात्मगतम्) दिष्ट्या न केवलं उत्सङ्गश् चिरान् मनोरथो ऽपि मे पूरितः !

1. मोग्डयम् — सुग्धस्य भाव: मोग्डयम् । Śloka 21. – Metre: – Śikharini (see p. 38).

Compare. Māl. I. 25-26.

द्ययस्कान्तमिया-शलाकेव लोहधातुम् द्यन्तःकरगाम् उपसंद्वतवती 2. श्रज्ञात—इत्यादि (समासः) श्रज्ञातानि नामानि क्रमः श्रिक्षेत्रनः च येषां ते तान्।

Kauśalya. (Lookma-attentively.) Eh, what! having modestly listened to the words of Grsti and dismissing the young hermit-boys, here comes this way the dear child.

There is in him a super-abundance of grandeur softened by modesty and candour of childhood, accessible to the smart people, and not to those who are wanting in smartness...My mind, though dulled by attachment, is forcefully captivated by this powerful lad, like a small particle of magnet attracts a lump of iron (21).

Lava (Entering) Not knowing their name, nor their rank nor their family, how I am going to salute these persons worthy of my respect. (After reflection) Here, nevertheless, is a formula which the aged call irre proachable. (Approaching respectfully) the head of lova bows before you successfully.

Janaka and Arundhati. Handsome boy! may you enjoy a long life!

Arundhutī. Come dear child! (Taking Lava on knees aside). Happily, it is not only my lap, it is also my longing which has been fulfilled.

<sup>3.</sup> The same formula of salutation is met with in Mahāv. Ch. IV. 24-25. A commentator cites a rule of Gautama whereby salutation in an assembly to each and every person was prohibited:

<sup>&</sup>quot;सभायां प्रत्येकं न नमस्कुर्यात् "

Bigitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri करिएंचा — जाद इदी वि दाय एहि । (उत्सक् गे गृहीत्वा) ऋहमहे या केवलं दर-विश्वसन्त कन्दोट्टा मामलुज्ञलेशा देहह-वन्धेन कर्वाल-दारविन्द-केसर-कसाश्च-क्गठ-कलहंस-शिगावाद-दीहर-दोहरंगा क्ष्यं मा श्रामभदं श्रागुहरदि। गां कठोर-कमल-ग्राच्म-पहमलो सगीर प्यसो वि तारिसो ए०व। जाद, पेक्खामि दाव दे सुह-पुग्रहरीश्चं। (चिवुकम् उन्नमप्य निरूप सवाप्याकृतम्। राएसि, कि गा पेक्खिम १ गिउगम् गिक्वज्ञन्तो बच्छाए से वहूए सुह-जन्देश संवद्दि एव।

जात, इतो ऽपि तावद् एहि ! श्रहो ! न केवलं दर-विकसत्कन्दोह ¹ श्यासलोज्जवल-देह-वन्धेन ² कविलतारिवन्द-केसर-कषाय-कर्ण्ठ-कलहंस-विनाद-दोर्घ-दोर्घन ३ स्वरेण च रामभद्र श्रानुहरित । ननु कठोर-कमल-गर्भ-पद्मलः शरीर-स्पर्शो ऽपि तादश एवा जात, पश्यामि तावत् ते मुख-पुरुडरीकम् । राजपें ! किं न पेन्नसे ? निपुर्णं निरूप्यमानो वत्साया मे वध्या मुख-चन्द्रेण संवदत्य एव । ]

जनकः-पश्यामि, सिख, पश्यामि !

कौशल्या — श्रम्ह हे उम्प्रतीभृतं विश्व मे हिश्रश्रं कि वि एदो मुहं विष्पलबदि।

[ त्राहो उन्मत्ती-भृतम् इव मे हृदयं िकम् त्र्यपीतोमुखं विप्रलपित । ] जनकः—

वत्सायाश् च रघूद्रहस्य च शिशाष ग्रस्मिन्च ग्रामिश्यज्यते संवृत्तिः प्रतिबिध्वितेव निखिला सैवाद्यतिः सा द्युतिः । सा वाणी विनयः स पव सहजः पुण्यानुभावो ऽप्य ग्रस्तो हा ! हा ! दैव किम् बत्पथैर् मम मनः पारीप्तवं घावति ॥२२ कौशल्या—नाद, श्रात्थि दे मादा ? समरसि वा तादं ?

[ जात, अस्ति ते माता ? समरसि वा नातम् ]

स्रव:-निह।

<sup>1.</sup> Kandotta. This is a desi-name of the blue lotus cited by Hemcandra Desa. II. 9. Kane reads 'nīlup-pala'. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Kausalyā.—Child, come also this way. (Taking him on her knees). Not only by the build of his body of dark taxture—a blue lotus, hardly blossomed—but, also by his voice—resembling a prolonged cry of the swans with their voice sweetened by eating the filament of lotus, he resembles dear Rāma, ah. yes, even the conact of his velvet-like body, like the heart of the fully blossomed lotus is absolutely the same. Child, let me see your lotus-face! (Raising his chin and observing him in a significant look, with tears in her eyes) Royal sage don't you see him? While examining attentively, does not he remind the moon-like face of the dear child—my bride?

Janaka-I see, friend, I see.

Kauśalyā. Ah, as though mad, my heart murmers something about him.

Janaka —In this boy the perfection of my dear child and the desendant of Raghu (Rīma) is reflected as though it is the same aspect, the same splendour, the same voice, the same innate modesty and the same auspicious majesty ... Ah, destiny, why through deceptine path, goes my mind, run be wildered. (22).

1. Kauśalya. Child, have you a mother? Do you remember your father?

Lava.-no.

- २. दर-इत्यादि (समासः)—दर विकसत् यत् कन्दोट्टं (नीलोत्पलं) तदत् श्यामलः यः स तेन ।
- ३, कवलित-उत्यादि (समासः)—कवलिताः (भित्तिताः) ये अरिवन्द-केसराः ते कषायः कएठः तेन दीर्घः यः स तेन ।

We are reminded of the words in Kumana III. 32, where similar expression is made with regard to Cuckoo:

" चूताङ्कर-स्वाद-कवाय-कएठः पुंस्कोकिलो ऽयं मधुरं चुकूज ॥" CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri काराल्या— तदा कस्स तुम ! [ तत: कस्य त्वम् ! ]

लव: - भगवती वाल्मीके: ।

कौशल्या-श्रिय जात, कहिद्व्वं केहिहै।

[ श्रिय जात, कथितव्यं कथक]

छवः — एतावद् एव जानामि । (नेवथ्ये)

भो भो: सैनिका: ! एष खलु कुमारश् चन्द्रकेतुर् आज्ञापयति "न केब चिद् आश्रमाभ्यर्ण-भूमय व्याक्रमितव्या" इति ।

अरुन्धती-जनकी—अये, मेध्याश्व-रज्ञा-प्रसङ्गाद् उपगतो

वत्तरम् चन्द्रकेतुर् अद्य द्रष्टव्य इति । अहो सुदिवसः!

कौशल्या—वच्छ-लक्खगास्स प्रत्यो आगावेदिति अमिद-बिन्दु-सुन्दराइं अक्खगाइं सगीअन्दि ।

[ बत्स-जन्दमणस्य पुत्रक श्राज्ञापयतीत्य् श्रमृत-बिन्दु-सुन्दराग्य् श्रज्ञराणि श्र्यन्ते ]

छच:-- आर्थ, क एव चन्द्रकेतुर् नाम ?

जनकः -- जानासि राम-लच्मगाौ दाशरथी ?

लवः-एताब् एव रामायगा-कथा-पुरुषो ?

जनक:-- अश्र किम् !

लवः -तत् कथं न जानामि।

जनकः -- तस्य लच्मग्रस्यायम् आत्मजरा चन्द्रकेतुः।

छवः - अर्भिलायाः पुत्रस् तर्हि मैथिलस्य राजधेर् दौहितः ?

**अरुन्धती**—( क्हिस्य ) आबिष्कृतं कथा-प्रावीगयं बत्सेन ।

जनक:—( विचिन्त्य ) यदि स्वम् ईटशः कथायाम् अभिज्ञस् तद् त्रृहि, तावत् पृच्छमस्-तेषां दशस्थास्मजानां कियन्ति किं नाम-घेयान्य् अपत्यानि केषु दारेषु प्रसृतानी''ति ।

छचः--नायं कथा-भागो<sup>1</sup> ऽस्माभिर् अन्येन वा श्रुतपृर्वः।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Lava. - Of the venerable Valmiki.

Kauśalya Well, my child, relate something better. Lava. - That is all I know.

# (Behind the scenes)

Hollo! hollo! soldiers! here commands: Candrāketu "No one should trapass the neighbour-hood of the hermitage.

Arundhuti and Janaka Oh, dear Candraketu, entrusted with guard the sacreficial horse, has arrived! We are going to meet him to-day! what an auspicous day!

Lava. - Sire who is this Candraketu by name."

Janaka.—Do you know Rama and Laksamana the two sons of the Dasaratha?

Lava. - The two heroes of the Ramayana.

Janaka .- Quite the same.

Lava .- How do I not know them?

Janaka.—This Candraketu is the son of Laksmana

Lava. The son of Urmila, hence the grandson of the royal sage of the Mithila?

Arundhati.—(Smiling) Dear child shows the perfect knowledge of this story.

Janaka.—(After reflection). Since you are so versed in this story, tell me .. At first I am going to ask you, "How many sons have these sons of Dasaratha? What are their names? from what espouses were they born?

Liva - This section of the recital has not been before, neither by me nor by anybody else.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . जनकः - कि न प्रगीत एव कविना ?

े छव: -प्रशाति न प्रकाणितः । तस्यैव कोष्य एकदेशः सन्दर्भा-न्तरेच रसवान् श्रिभिनेयार्थः कृतः । तं च स्वहस्त-चिखितं सुनिग् सगवान् व्यस्तृतत् सगवतो धरतस्य भुने म् तौर्यविकः -स्वकारस्य ।

जनक:-किम् अर्थम् ?

छवः —स किल भगवान् भरवव् \* तम् अप्नरोभिः प्रयोज-यिष्यतीति ।

जनक:--सवंम् इद्म् आकृतम् अस्माकम् ।

लबः -- सहती पुनस् तस्मिन् भगवती वाल्भीकेर आस्था। यतः तेषाम् चित् अन्ते-वामिनाम् हस्तेन तत् पुस्तकं भरताश्रमं प्रति प्रेषितम् । तेषाम् अनुयात्रिकश्<sup>7</sup> चाप पाणिः प्रमाद्च्छेदनार्थम् श्रस्मद्-भ्राता प्रेषितः।

1. These lines allude to the drama which would be staged in the presence of Rama in Act VII

and indirectly even to the work of Bhavabhūti

Bharata has written a gigantic work on dramaturgy (Nātyaśāstra) and the word 'sūtra-kāra makes us suppose the existence of an old 'sūtra taxt on Dramaturgy which must have been a known work in Bhavabhūti's time. (cf. Théatre Indien 299-300 also Kumār. De, Studies in the History of Poetics (I P. 27-29).

तार्यत्रिकम तौर्य + त्रिकम्। तूर्यभवं तौर्यम् (वार्य) त्रयो ऽशाः श्रस्य इति त्रिकम् । तौर्योक्लिचतं त्रिकं इति तौर्यत्रिकम् ।

The three elements of the dramatic art are : dance, songs and music. This compound is synonym of the

Natya. (Th. Ind I. C).

The allusion is to the legend after Bharata arranged in the heaven before gods the representations of the Apsaras. Cf. Natyasastra: 37. (19-20)

अप्सरोभिर् इदं सार्धं क्रीडनीय कहेतुकम् । श्रिधिष्ठतं मया स्वर्गे स्वातिना नारदेन च ॥ Bharata wrote a Book of 37 chap, ovea 5000 lerses a preDigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Janaka—Has it not been composed by the poet?

Lava - Composed, yes, but not published. A certain episode of this very section full of sentiment, has been arranged in a different manner for the stage-representation. After writing it with his own hand, the venerable sage has sent it to the revered sage Bharata, the author of the Sūtra-work on Dra maturgy.

Janaka-Why so?

Lava—It is said that the venerable Bharata will get it staged by the celestial nymphs.

Janaka-All this seems intreguing to us.

Lava—Now, the venerable Vālmīki is very particular about it, That is why this book has been sent to the hermitage of Bharata by hand through some of the disciples. By way of their escort, in order to ward off all possible accidents, bow in his hand, 'my brother was despatched with them.

mitive text of Nāṭyaśūtra composed in the Sūtras (aphorisms) which was known before Bhavabhūti. (Cf. Winternitz Hist. of Skt. Lit. Ch. III. Théatre Indien 299-300).

5. Ākūtataram — extremely wonderful. Vīratāghava and Ghanasyāma read ākūta-karam — exciting curiosity.

6. श्रन्तेवासिन्—श्रन्ते वसतीति श्रन्तेवासिन्। शयवासवासि<sup>\*</sup> ष्वकालात् पा० ६. ३. १⊏.

7. श्रनुयात्रिकः — श्रनुयात्रा (प्रयोजनं) श्रस्य इति ठक् । श्रनु-यात्रां (श्रनुगनं) श्रस्य इति ठन् (काणो) ।

कौसल्या—जाद ! भादावि दे श्रात्थि । [ जात ! भ्राताऽपि तेऽस्ति ]

स्वः--- अस्तय् आर्यः <sup>1</sup> कुशो नाम।

कौसल्या-जेट्ठे ते भिगादं होदि [ ज्येष्ठ इति भिगातं भवति ]

छवः-एवम् एतत् । प्रसवानुक्रमेण स ज्यायान् ।

जनक:--किं यमजाव आयुष्मन्तौ ?

लव:--अथ किम्।

जनकः -- वत्स ! कथय कथा-प्रवन्धस्य कीर्रशः पर्यन्तः ।

छवः — अलीक-पौरापवादोद्विग्नेन राज्ञा निर्वासितां देवयजन-संभूतां सीतादेवीं श्रासन्न-प्रसव-वेदनाम् एकाकिनीम् अरएये लच्मणः परित्यज्य प्रतिनिवृत्त इति ।

कौसल्या—हा वच्छे ! मुद्रमुहि ! को दाणि दे सरीर-क्रुसुमस्स दैव्व-दुव्विलास-परिणामो एकाइणीए निवडिदो ?

[ हा वत्मे ! मुग्य-मुखि ! क इरानीं ते रारोर-कुसुमस्य फाटिति दैव-दुर्विज्ञास-परिणाम एकाकिन्या निपतितः ? ] ।

जनकः - हा वत्से !

नृनं त्वया परिभवं च वनं च घोरं, तां च व्यथां प्रसय-काल कृताम् अवाप्य । क्रव्याद् गणेषु परितः परिवारयत्सु संवस्तया शरणम् इत्य् असकृत् स्सृतोऽहम् ॥२३॥

खवः—(ग्रहधन्ती प्रतिं) त्रार्ये ! काव एतो ? ग्रहन्यती—इयं कौसल्या, त्र्यं च जनकः।

च्ह्रेय कासल्या, श्रय च जनकः । ( लवः सबहुमान-खेद-कौतुकं पश्यति )

जनकः—श्रहो ! निर्द्यता दुरात्मनां पौराग्याम् ! श्रहो ! रामस्य रोज्ञः चिप्रकारिता !

<sup>1.</sup> Arxa-o Arte saya wad that i Govern elder brothe r. Lava's address 'arya' to Kusa indicates that the latter

Kausalsa-You have a brother also?

Lava-Yes, the noble Kuśa.

Kausalyā-He must be your elder brother then, since you speak him so (respectfully).

Lava-Quite so, it is said that in order of birth he

is older than me.

Janaka-What! are you twins?

Lava-Certainly.

Janaka-Tell me, my child, what is the end of your

story?

Lava—Alarmed with calumnous gossip of the citizens, the king banished Sītā—born out the place of divine sacrifice. Lakṣmaṇa returned home after abandoning her in the forest, when the pains of child-birth were at hand.

Kausalyā - Ah. dear innocent child! what happened then to your body -tender like a flower? Suddenly the catastrophy of the cruel stroke of destiny has be-

fallen you, all alone.

Janaka-Alas! my daughter!......

Indied, when you received insults of banishment in the drealful forest, and also that pain at the time of birth; when hosts of carnivorous animals were encircled around you, the frightened one, how often you must have invoked me for your refuge! (23)

Lava-Noble Lady, who are these two?

Arundhati—This one is Kausalyā; he is Janaka, (Lava looks at them with respectful and sad interest).

Janaka-Oh, the cruelty of the wretched citizens!

Oh, the rash act of the king Rama!

was his elder brother. A general belief is that amongst the twins the later born is to be regarded as the elder. Sloka—23—Metre: Vasanta-tilika See P 11. Some

read परिभवज्ञ नवञ्च घोरम्। According to Kane 'ca' in this respect would be superfluous. Other read परिभवं वनं च घोरम्। Here 'vacana' would mean the slanderous

words.

एतद् वैशस-वज्र-घोर-पतनं । शश्वन् ममोत्पश्यतः,

क्रोधस्य ज्विलतं धगित्य् श्रवसरश् चापेन शापेन वा (पूर्वार्दम्) कौसल्या — (समय -क्रम्पम् ) अभविद् ! परित्ताहि परित्ताहि !

कौसल्या — (सभय -कम्पम् ) अभवाद ! पारत्ताह पारत्ताह ! प्रारत्ताह । प्रारत्ताह ! ।

[ भगवति ! परित्रायस्व, परित्रायस्त्र । प्रसादय कुपितं राजपिम् ।

त्रहन्धती:--इतद् हि परिभूतानां प्रायिधतं मनस्विनाम् <sup>4</sup> राजन् ! त्रपत्यं रामस्ते पाल्याश् च रूपणा जनाः ॥२४॥

जनक:-

शान्त वा रघु-नन्दने तद् उभयं यत् पुत्रभागडं हि मे भूयिष्ठ-द्विज-बाळ-बृद्ध-विकळस् र स्त्रैणश्च पौरो जनः ( उत्तरार्द्ध)

(प्रविश्य संभ्रान्ता वटवः) वटवः-कमार! कनार! अश्वोऽश्व इति कोऽपि भूत-विशेषो जनपदेष्व् अनुश्रयते। सोऽयम् अधुना-स्माभिः प्रत्यचीकृतः।

ख्वः--- ऋश्वोऽश्वइति पशु समाग्नाये सांश्राभिके च पठ्यते तर्

बरवः -- श्रूयताम्।

पश्चात् पुच्छं वहति विपुलं तच् च धूनोत्य् त्रजस्मम् । दीघंप्रीवः भवति खुरास् तस्य चत्वार एव ॥

Sloka 25 First Half-Metre: Śardūlavikrīditam (See p. 54).

2. Dhagiti is onometopoetic in the sense of 'jhatiti'—suddenly, but it is always used in connection with the burning sense.

Kṣat riya as well as Rṣi, therefore, his bow and curse

were equally effective both ways.

4. Manasvin—The affix vin in the possessive sense. According the Pāṇini V, 2. 21. अस्मयामेयात्रज्ञ विति: is applied to the owned sinya vra shastic collection, medhā and sraje.g. māyāvin, medhāvin, srajasvin.

This mur lerous act is like the terrible stroke of thunder-holt, which I renember always... It is hight time that my wrath should be kindled either by bow or curse (24).

Kausalyā-(Trembling with fear). Venerable, help,

help to the mercy of the angry Royal sage.

Arundhati-This (prasita -mercy) is an atone nent. in fact, befitting the insulted sages. O King! Rana is your son and the miserable people have got to be protected. (24).

Janaka -Peace be on both sides to the descendant of Raghu (Rāma), for he is a treasure as son, and to the citizens. for mostly they are the Brahmanas, children, aged,

invalides and women. (25).

(Enter the young hermit-boy).

Hermit-boy-Prince, prince, a certain creature whom they call a "horse" in the country, we have seen it with our own eyes.

Lava-" A horse "-This name accurs in the list of animals of sacrifice, and in treatise on Military Science. Well, tell what it looks like?

Hermit-boy-Listen-

On the rear of drags along a tail which it wags continuously; it has a long nack and four hoofs; He eats

Śloka 24-Metre: Anustubh,

- वैशस-इत्यादि (समासः)—िवशस्ति हिनस्ति इति (वि + शस् + श्रच्) वैशसः, तस्य कर्म वैशसं एव व त्रस्य घोरम् पतनम्। Śloka 25-(The later Half).
- भूथिष्ठ इत्यादि (समासः)—भूयिष्ठाः द्विजाः बालाः दृद्धाः विकलाः स्त्रैणानि ( स्त्रीणां समूहः स्त्रैणम् ) च इति ।
- 6. Pasu-sāmāmnāya-The name is mentioned in the selections on Rituals which enumerates the sacrificial animals. cf. Vaj. sam. 29, 38, Nirukta 12, 13. Kane mentions it is a treatise dealing with animals. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

शष्पाएय अति प्रकिरति शकृत्-पिएडकान् आस्र-मात्रान् । किं वाऽख्यानैर् ब्रजति स पुनर् दूरम् एहा एहि यामः ॥२६॥

( इत्य श्रपसंत्याजिने हस्तयोश् चाकप नित )

लवः—( सकौतुकोपरोध-विनयम् ) आर्याः ! पश्यत, पश्यत ! एमिर् नीतोऽस्मि । (इति त्वरितं परिकामित )

त्ररुन्धती-जनकौ-पूरयतु कौतुकं वत्सः।

कौसल्या-भग्रवदि, जाणामि एदं श्रमालोश्रयन्ती मा जीश्रामि विद्य । त्रदो त्ररणादो भविद्य पेक्लझ दाव गच्छमाणं दोहाउम् ।

[भगवति ! जानम्यू एतम् त्रमालोकयन्ती न जीवामि इव । त्र्यतोऽन्यतो भूरवा प्रेज्ञामहे तावद् गच्छन्तं दीर्घायुवम् ]।

अरुन्धती—अतिज्ञवेन दूरम् अतिकान्तः स चपतः कथं इश्यते ?

कञ्चुकी—( प्रविश्य ) भगवान् वाल्मीकिर् न्याह्, ज्ञातन्यम् एतद् अवसरे भवद्भिर् इति ।

जनकः → अतिगम्भीरम् एतत् किम् अपि । भगवत्य अरुन्धित, सिख कौसल्ये, त्रार्य गृष्टे, स्वयम गत्वा भगवन्तं प्राचेतसं पश्यामः। ( इति निष्कान्तो वृद्ध-वर्गः )

वरवः—( प्रविश्य ) पश्यतु कुमारस् तद् आश्वर्यम् ! छवः -- दृष्टम् अवगतं च । नृनम् आश्वमेधिकोऽयम् अश्वः ।

चरच: -- कयं ज्ञायते ?

Sloka 26-Metre: Mandākrāntā (see p. 46) This verse is a fine specimen of Bhavabhuti's comical composion (H. Jacobi Ztschrift f. Indol. u. Iranistik VI, 2, 1928, 178-183). The Commentators on the Rhetoric treatise have illustrated it shastif collection in ure Svabhavokti – Realocto Prof. Satya Vias Spastif Collection is ure

herbs, and spread balls of dung as big as mangoes...
But, what is the use to describe it!......It has departed again, far off; come, come, let us follow it. (26).

(They come to him and drag him by his dear-skin and arms.)

Lava—(Divided between his curiosity and his good mannes.) Venerable, look, they are dragging me away.

Ar. & Janaka-Satisfy your curiosity, dear child.

Kausalyā—Venerable. I realise that I shall not live if I loose sight of him. Therefore, let us come this way so that we may see him depart.

Arundhatī—In haste he must have gone very far, that nimble boy, how shall you see him?

Kancuki—(Entering). The venerable Valmiki said that you must be informed in time.

Janaka This must be something very misterious. Venerable Arudhantī, friend Kausalyā, horourable Gṛṣṭṭi, let us go personally and see the venerable son of Pracetas.

# The elder then excent)

#### (Enter)

The Boys-May your Excellency look at this marvel!

Lava—It is seen and understood, undoubtedly . this is the Asvameda-horse.

The Boys - How do you know that ?

and precision. Note also that this sort of illustration has been cited in the Gloss of Namisadhu a commentary of Kāvyālamkāra of Rudrata. VII, 11. cnmposed in the same metre. (cf. Mme. Stchoupak 92, n.)

स्वः—ननु मूर्खाः, पिठतम् एव युष्मािसर् अपि तत् काण्डम् किं न पश्यत प्रत्येकं शतसंख्याः कविचनो दिण्डिनो निपङ्गिणस् च रित्ततारः १ तत्-प्रायम् एव बलम् इदं दृश्यते । यदिह न प्रत्ययस् तद् गत्वा पृच्छत ।

बटवः—भो भोः ! किं प्रयोजनोऽयम् अश्वः परिवृतः पर्यटिति ? लवः—( सस्रहम् आत्मगतम् ) अये ! अश्वमेध इति विश्व-विजयिनां चत्रियाणाम् ऊर्जस्वलः धर्मि-चत्र-परिभावी महान् उत्कर्ष-निष्कर्षः ।

(नेपथ्ये)

योऽयम् अश्वः पताकेयम् अथवा वीर-घोषणा।
सप्त-लोकेक-घोरस्य दशकण्ठ-कुल-द्विषः ॥२०॥
लवः—(सर्ग्वम् इत्र) श्रहो, संदीपनान्य अचराणि!
बटवः—िकम् उच्यते १ प्राज्ञः खलु कुमारः।
लवः—भो भोः, तत् किम् अन्तिया पृथिवी, यद् एवम
उद्घोष्यते।

(नेपथ्ये)

श्ररे रे ! महाराजं प्रतिकुतः च्त्रियाः ? छवः--धिग् जाल्मान् !

L. 2-3 Bhavabhūti seems to quote Śatapatha Br. here (XIII, 4, 2, 5).

रिचतार उपल्कृप्ता भवन्ति.....कविचनः शतं, निषङ्किगाः शतं, दृष्टिनः शतम् ।

1. Asvamedha—(See notes on P. 80) Here the horse was the emblem of victory of Rama, or the ensign an indication his overlordship of the smaller kings.

2. उज्जैस्वल: उजीस + वलच् (मत्वर्थे निपातनम्)
The regula profos Mya With Shashir Collections vin) is also possible.

TOTES

Lava-Well, idiots, haven't you studied it in that chapter? Don't you see its guardians of every catagory, numbering a hundred, who are curassiers, staffbearers and archers? To such an extent has this army been designated. If you do not believe me go and ask.

The Boys-Eh, eh, for what purpose this horse

escorted thus roams about ?

Lava-(Enviously to himself). - That what is called "The Asvamedha" is for the world-conquering Ksatriyas, a powerful means of humiliating the other Ksatriyas and the great touch-stone of pre-eminence.

(Behind the scenes)

Here is that horse, a banner or rather a heroic proclamation of the unique hero of the seven worlds, who is (also) the enemy of race of the ten-headed one (i.e., Rāvana) (27).

Lava-(As if urged by pride).-These words are provoking.

The Boys-What does he say? The prince is

clever indeed.

Lava-Hallo, hallo, Do you take the world bereft of Ksatriyas that you are proclaming in this way?

(Behind the scenes).

Wherefore Ksatriyas before the great king (Rāma). Lava-Misery on you!-you-

- Sloka 27-28-Metre: Anustubh. Both the verses are cited by Ksemendra in Aucitya Vicara Carchá as an illustration of prabandharthaucitya-conformity with the subject.
- 3. सप्तलोक्षेकवीरस्य-( समासः )—सप्त लोकेषु एक: वीर: य: स तस्य।
  - 4. दशकएठ-इत्यादि समासः-दशकएठस्य (रावणस्य) कुत्तं तस्य द्विट् ( शत्रु: ) यः स तस्य CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

यदि ते सन्ति सन्त्य एव केयम अद्य विभीषिका ।

किम् उक्त र एभिर् अधुना तां पताकां हरामि वः ।।२॥

हे वटवः, परिवृत्य लोष्ठेर् अभिन्नन्तो नयत एनम् अश्वम्।
एष रोहितानां मध्ये वराकश चरतु।

( प्रविश्य सकोध-दर्प: )

पुरुषः--धिक् ! चापलं किम् उक्तवान् श्रसि ? तीच्गा-नीरसा ह्य श्रायुधीय-श्रेगायः शिशोर् श्रपि दृप्तां वाचं न सहन्ते । राजपुत्रश् चन्द्रकेतुर् श्ररि-विमर्दनः । सोऽप्य श्रपृर्व-श्ररण्य-दृर्शनाचिप्त- हृदयो न यावद् श्रायातितावत् त्वरित श्रनेनम् तरु-गहनेन श्रपसर्पत ।

वटवः — कुमार ! कृतम् अनेन अश्वेन ! तर्जयन्ति विस्फुरित-शस्त्रः कुमारम् आयुधीय³-श्रेगायः । दूरे च आश्रम-पदम् । इतस तद् एहि हरिग्-प्लुतैः पलायामहे ।

लवः -- (विहस्य ) किं नाम विस्फुरन्ति शस्त्रागि ! (इति धनुर् त्रारोपयन्)

1. Vibhīṣikā—terror. The word is constructed with the causal form 'vibhīṣati'—creates terror.

Comment—Kana prefers 'te' to refer to Rama a respectful form, meaning thereby: If Rama is an unrivalled hero, let him be so'. But on examining the text, we hesitate to agree with him, as in the preceding lines the word 'Kṣatriya' is a clear indication that 'te' refers to them only, The meaning, therefore, would be: If they (the, Kṣatriyas wish to exist, they would exist well i.eCoolPresperya Vrat Shastri Collection.

If they exist, they exist very well, but, what does this threat mean? But, why to boast? Here I now seize your banner. (28).

O, You boys, surround the horse on all sides and drive it while striking with lumps of clay. Let the poor creature grave amongst our deer.

(Enter a man full of pride and passion)

Fie upon this impudence, what did you say? The cruel and unsentimental hosts of military people do not tolerate the arrogance of the children. The Prince Candraketu destroys his enemies. The view of this beautiful forest has attracted him, but before he arrives, escape hastily through younder thicket of trees.

The Boys—Prince, leave this horse there. The rows of war mongers are threatening the Prince. And the hermitage is far off. Let us therefore, leap like the deer and save ourselves.

Lava—(Laughingly)—Ah, really! Are their arms flashing? (He stretches his bow).

2. अपूर्व इत्यादि ( समासः ) अपूर्वस्य अरण्यस्य दर्शन-कुत् इलेन आज्ञिष्तः हृदयः यस्य सः।

# 3. आयुधीय: - आयुधेन जीवति इति आयुधीय: ।

Warriors always speak Sanskrit. Therefore, they are men of superior rank. All the guards of the horse of the sacrifice were chosen nobles and men of rank. In Act V Candraketu calls them 'rajanyāḥ' and 'Kṣatryāḥ.'

ज्या-विह्वया बलियतोत्कट-कोटि-दंष्ट्रम् <sup>1</sup> उद्गारि-घोर-घन-घर्घर-घोषम् <sup>2</sup> एतत् । ग्रास-प्रसक्त-हसद्-ग्रन्तक-चक्त्र-यन्त्र-जुम्भा-विडिम्ब-विकटोद्रम् <sup>3</sup> श्रस्तु चापम् ॥२६॥ ( इति यथोचितं परिक्रम्य निष्कान्ताः सर्वे ) कौसल्या-जनक-योगो नाम चतुर्थोऽङ्कः

Śloka 29-Metre: Vsantatilaka (See p. 11)

<sup>1.</sup> वलियत-(समासः)-वलियते उत्कटे कोटी इव दृष्टे यस्य त

<sup>2.</sup> उद्गारिघोर-इत्यादि ( समासः )-उदारी ( उद्गच्छत् ) घोरः-घर्घर-घोषः यस्य तत् ।

# $\begin{array}{c} 213 \\ \text{Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri} \end{array}$

With its string, as if its tongue, encircling around its immense teeth-ridges and cracking a loud and prolonged roar, resembling also the mechanical yawning produced from the jaws of death brusting into laughter, intent upon swallowing the whole (world),—the enormous belly—such be my bow. (29).

(Moving inorder of superiority, all go out).

End of Act IV.

"The Meeting of Janaka and Kausalyā."

## पञ्चमोऽङ्कः

(नेपथ्ये) भो भोः! सैनिकाः! जातं जातम् अवलम्बनम् अस्माकम् ?

नन्व एष त्वरित-सुमन्त्र-नुद्यमान-व्यावल्गत्-प्रज्ञवन-वाजिना प्रथेन। उद्घात-प्रचित-कोविदार-केतुः श्रुत्वा नः प्रधनम् उपेति चन्द्रकेतुः॥१॥

(तत: प्रविशति सुमन्त्रसार्थिना रथेन धनुष्पार्णि: साद्भुत-हर्ष-संभ्रमश्<sup>2</sup> चन्द्रकेतु:)

चन्द्रकेतु:—-श्रार्थ ! सुमन्त्र ! पश्य पश्य ! किराति कलित-किंचित्-कोप-रज्यन् -मुख-श्रीर् ³, श्रविरत-गुण-गुञ्जत्-कोटिना कार्मु केन । समर-शिर्सि चञ्चत् -पञ्चचूडश् 4 चम्नाम्, उपरि शर-तुवारं कोऽष्य् श्रयं वीर-पोतः ।।।।।

#### ACT V.

Scene; Near the hermitage of Vālmīki. There is no prelude to this Act, as the incidents are narrated just after the Act IV.

- 1. त्वरित् इत्यादि (समासः)-त्वरितं यथास्यात्तथा सुमन्त्रेण जुद्यमानाः (प्रोर्थमाणाः) व्यावलान्तः वाजिनः (त्रश्वाः) यस्य स तेन ।
- 2. Harsa-sambhrama—this might be an idiomatic expression equivalent to English "terribly sorry". Other commentators have expressed the idea of joy and agitation which does not suit to the tone of excitement and bewiderment.

Śloka 1—Metre: Praharsini (See P. 40.) Line 1. is an example of cubicas as a value of collection.

#### ACT V.

(Behind the scenes)

Hallo! hallo! soldiers! It has arrived the succur has has arrived!

He is indeed on his chariot, the gallopping and spirited horses are urged in haste by Sumantra, mounting high his shaky ensign on Kovidora (pole); he has heard our scuffle; so, here comes the prince Candraketu. (1)

(Enter the, on a chariot driven by Sumantra. Candraketu, with a bow in his hand, wonder struck, and frightfully excited).

Candraketu-Noble Sumantra, behold, behold!

The luster of his face is slighty reddish on account of his expressed anger; his bow-string at its corners, is incessently twanging; he is making his five locks dangie, over the very brow of the battlefield he is shooting a hail-storm of arrows upon my forces,—I do not know who is this juvenile hero. (2)

Śloka 2-3-Meter: Malini (See P.)

3. कलित इत्यादि (समासः)-कलितः कश्चित्कोपः तेन रज्यस्ती मुखश्चीः यस्य स तथोक्तः ।

4. चञ्चत् -(समासः) चञ्चन्त्यः पञ्चचूडाः यस्य स तथोक्तः।

5. Vīra-pota—'pota' Lit. means a cub of an animal. But here it is extended to men—son of a gallant. Bhavabhūti is very fond of making similar demunitives e.g.:

च्चित्रयपोतः मनुष्यपोतः (महावीरः च्चित्रयिष्टम्भः महावीर०—(समासः) वीरस्य पोतः ( श्रथवा ) वीरश् चासौ पोतः वीरपोतः ।

आश्चर्म आश्चर्म !

मुनि-जन-शिशुर् एकः सर्वतः सैन्य-काये, नव इव रघु-वंशस्याप्रसिद्धः प्ररोहः । दिलत-करि-कपोल-प्रन्थि-टङ्कार-धोर-ज्वलित-शर-सहस्रः कौतुकं मे करोति ॥३॥

सुमन्त्र:--त्रायुष्मन्!

त्रातिशयित-सुरासुर-प्रभावम् शिशुम् अवलोक्य तथैव तुल्य-रूपम्। कुशिक-सुत-मख-द्विषां प्रमाथे, घृत-धतुषं रघुनन्दनं स्मरामि ॥४॥

चन्द्रकेतुः—मम त्व एकम उद्दिश्य भूयसाम् आरम्भ इति हृद्यम् अपत्रपते।

Śloka 4—Metre: Puspitāgā. In odd Pādas construct. न, न, र, य, . In even Padas न, ज, ज, र, गु॰

कुशिकसुत-(समासः)—कुशिकसुतः (विश्वामित्रः) तस्य मखं (यज्ञं) द्विपन्तीति कुशिकसुतमपद्विपः तेषां यः प्रमाथः तस्मिन्।

Allusion—is to the first adventures of Rāmain his youth, when he destroyed the demons who polluted the sacrifice of Viśvāmitra.

<sup>2.</sup> भृत-धनुपम्ट्-र मृतंधम्माध्येसास्म अम्हणं Collection.

Oh, marvel, oh, marvel.

This ascitic-boy is all alone and the troops of soldiers are surrounding him on all sides, as if he is a new and unknown off-shoot of the branch of Raghu! His arrows in thousands, shining and formidable crack on the frontal cheek-bones of the elephants and make me surprised. (3)

Sumantra-My child, may you live long!

His valour surpasses the gods' and demons,' To see this child, I am reminded of the figure of the descent of Raghu (Rāma) massacring the enemies of the sacrifice of Viśvāmitra, armed with his bow. (3).

Candraketu—To see that he is alone against the tide (of soldiers), my heart is siezed with shame.

The correct form according to Panini धनुषश्च ४, ४, १३२ ) is धृत-धन्वानम्।

'dhanu' as the last member of the Bahuvrīhi compound becomes 'dhanvan.' But the rules about the changes in the end of a compound are said to be not obligatory.

Figure: -Smrti (remembrance) suggested by a resemblance.

सदृशानुभवाद्यस्त्वन्तरस्मृतिः स्मरणम् (?)

Apatrapate—1st per. sg. from Atmanepadi /trap+ap to feel shame.

ग्रयं हि शिशुर् एककः समर-भार-भूरि-स्फुरत्-कराल-कर-कन्दली-कलित-शस्त्र-जालैर् वलैः। कण्त्-कनक-किङ्किणी-कण्कणायित-स्न्यद्नैर्, ग्रमन्द-मन्द-दुदिन द्विरद-वारिदैर् श्रावृतः॥४॥

सुमन्तः — वत्स्, एभिः समस्तेर् अपि किम् अस्य किं पुनर् व्यस्तैः।

चन्द्रकेतु: -- त्रार्य ! त्वर्यतां त्वर्यताम् । त्र्यनेन हि महान् श्राश्रित-जन-प्रमाथोऽस्माकम् त्र्यारब्धः । तथाहि --श्रागर्जद्-गिरि-कुञ्ज-कुञ्जर घटा-विस्तीर्ण-कर्ण-ज्वरम्, 3

Śloka 5—Metre: Pṛthvĩ. Pāda of 17 syallable, pause after the 8th.

जसौ जसयला वसुत्रहयित पृथ्वी गुरुः। जगगा सगगा जगगा सगगा यगगा गु० ।ऽ।।।ऽ।ऽ।।।ऽ।ऽऽ।ऽ अयंहि शिशुरे ककःस मरभा रभूरि स्फुरत्

Kane reads मद्भार भूरि स्कुरत and points out that the other reading is not a happy one. But we do not agree with him as we signify 'samara-bhāra' as pressure of the combat, and in reality the weapons flash only when the terrific fighting goes on.

1. समरभार इत्यादि (समासः)—समरभारेगा भूरि स्फुरन्ति करालानि करकन्दलीपु कलितानि शस्त्रजालानि येपाम्।

ववर्षतः क्रमाध्या क्रिक्ता क्रमाण्या क्रमाण्या कर्मा कर्मा क्रमाण्या कर्मा कर्मा क्रमाण्या कर्मा कर कर्मा क

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri For here is that child, all alone, surrounded by these troops,—the network of whose arms is gripped in their formidable fingers, which vibrate violently on account of the pressure of combat, their charlots cropitating from the tinkling of the golden bells, their elephants resembling the clouds, whose 'mada' flows in torrets like the rainy day.

Sumantra - Dear child! What can all these do against him, though a body of them?

Candraketu—Sire, hurry up, hurry up, for he has started a massacre of all the men in my charge. For—

Trumpetting in the thickets of the mountains, the troops of elephants are having fever in their ears, when he makes his bow-string twang, supplimented with the ardent voice of the drums...... with piles of the frag-

Jhanajhānāyita—Onometopoetic. This kind of figure is quite customary with Bhavabhūti Cf. VI, I Jhanajhanita, also II, 14 jhankṛta etc.

Figure: Anuprasa-Alluteration.

2. ग्रमन्द दत्यादि (समासः)—ग्रमन्दः मदः स एव दुर्दिनं येपां तैः दिरदः ( अजै: ) डामराणि (भयंकराणि) ये ते तैः।

Śloka 6.-Metre: Sārdūlavikrīditam (See P. 54.)

3. श्रागर्जत् इत्यादि (समासः)—श्रागर्जन्तीभ्यः गिरिकुञ्जर-घटाभ्यः निस्तीर्गाः (दतः) कर्गा ज्वरः यथा स्यात्तथा—

> कश्चिद् द्विपन्-खड्ग ह्तोत्तमाङ्गः सद्यो विमानग्रभुतामुपेत्य । वामाङ्गसंभक्त सुराङ्गना खे नृत्यक्तबन्धे समरे ददर्श ॥

The same image has been dipicted in IV. 29 where Lava while preparing for the combat invokes the Jaw of Death.'

ज्या-निर्घोषम् अमन्द-दुन्दुभि-रवैर् आध्मातम् उज्मभयन् वेल्लद् -भैरव-रुएड-मुएड-निकरैर् वीरो विधत्ते भुवं,

मृष्यत्-काल-कराल-वक्त्र-विधस-व्याकीर्यमाणाम् 1 इव । ६॥ सुमन्त्रः—(स्वगतम्) कथम् ईटरोन सह वत्सस्य चन्द्र-केतोर् द्वन्द-सम्प्रहारम् 2 अनुजानीमः। (विचिन्त्य) अथवा इच्वाकु-कुल-वृद्धा वयम् । प्रत्युपस्थिते रगो च का गतिः।

चन्द्रकेतु:-( सविस्मय-लज्जा-संभ्रमम्) हन्त धिक् । प्रति

निवृत्तान्य एव सर्वतः सैन्यानि मम्।

सुमन्त्रः—( रथवेगम् अभिनीय ) आयुष्मन् ! एष ते वाग्

विषयीभूतः स वीरः।

चन्द्रकेतु:—( विस्मृतिम् अभिनीय ) आर्य ! किम् अस्य नाम-घेयम् आख्यातम् आह्वायकः ?

सुमन्त्र:-लव इति ।

चन्द्रकेतः-

भो भोः ! छव महाबाहो ! किम् एभिस् तव सैनिकैः। एषोऽहम् पहि माम् पव तेजस् तेजसि शाम्यतु ॥॥॥ सुमन्त्र:-कमार, पश्य पश्य ।

विनिवर्तत एप वीर-पोतः। पृतवा-निमर्थनात् त्वयोपहृतः ॥

तृष्यद् इत्यादि ( समासः ) — तृष्यन् कालः ( मृत्युः ) तस्य करालं वक्त्रं तस्य विघसाः ते व्याकीर्यमागाम इव।

Figure: Utpreksa-A fine specimen in which Death is represented as devouring mortals which again are represented as fallen mouthfuls from the yawning jaws of the bloosthirsty Death. The verse also con-

tains Vira and Adbhuta sentiment.

2. Dvandva-samprahara—Hand to hand fight. This compound is not attested elsewhere and is constructed Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and a Gangotri cover ment of convulsed corpses. the earth, strewn, as if with the fallen mouthfuls from the yawning jaws of the (blood) thirsty death. (6)

Sumantra-How shall we allow our dear Candra-

ketu to have a combat with a such person?

(After reflection)-We have grown old in the family of Iksvakus. If the combat is to take place, why

Canderketu-(With astonishment, shame and excitement)-What a shame! my troops are driven back from

all sid s!

Sumantra—(Gesticulating the movement of the charrot). My child, here is the hero within your call. Canderketu-(Gesticulating forgetfulness). Sire what was the name acclaimed by those shouters.

Sumentra-They called him "Lava."

Candraketu-Hallo, hallo, Lava, of mighty arms! Why are you after these poor soldiers. Here I am; come to me; it is in the fire that the fire must extinguish (7)

Sumantra-Prince, see, see.

Here, at your challenge, the heroic lad turns away

on the anology of the compound dvandva-yuddha (Cf.

Mahāvīra I, 44/45, Stchoupak P. 98 n.)

L. 4-5. Amongst the duties of a Ksatriya it is stated that he is never to desist from fighting, when challanged. Cf. Manu VII 88 ff.

सोत्रमाध्यम राजा त्वाहूतः पलयन् प्रजाः। न विवर्तेन संयामात् चात्रं धर्ममनुस्मरन्।।

Sloka 7 - Metre: Anustubh.

Śloka 8.-Metre: Aupacchandasikam, or Malyabhāsini.

, Pada of 23 syallables, pause after the 11th.

सगरा सगरा जगरा गु० गु० सगरा भगरा रगरा भगरा 151 5 5 115 511 515 155 115 115 विनिव तत्तए पवीर पोतः पृतना निर्मथ नात्वयो पहूतः

स्तनयित्तु-रवान् इभावलीनाम्। अवमद्दि इव हप्त-सिंह-शावः ॥=॥

(ततः प्रविशतिं धीरोद्धत¹-पराकमो लवः)

लव-साधु राजपुत्र ! साधु । सत्यम् ऐदवाकः खल्व असि । तद् अहं परागत एवास्मि।

(नेपथ्ये महान कलकल:)

( सावष्टमभे परावृत्य ) आ: कथम, इदानीं भगना आपि प्रतिनि-वृत्य युद्धाभिसारिगाः पर्यवष्टमभयन्ति मां चम्पतयः। धिग जाल्मानः! अयं शौलाघात-जुभित-वडवा-वक्त्र-हुतभुक् प्रचरड कोधार्चिर् निषयक वलत्वं वजतु मे। समन्ताद् उत्सर्पद्-धन-तुमुल-हेला कलकलः, पयोराशेर् ओघः प्रलय-पवनास्फलित इव ॥६॥

Compare the idea in Kirātārjunīyam II, 22. त्यानि नोन्मु जंयति प्रभव्यननो. मृद्नि नीचैः प्रणातानि सर्वतः स्वभाव एवोन्नतचेतसामयं, महान् महत्स्वेव करोति विक्रमम्। किमपेच्य फलं पयोधरान् ; ध्वनतः प्रार्थयते मृगाधिपः। प्रकृतिः खतु सा महीयसः सहते नान्यसमुननितर् यथा॥

2. Dhìroddhata -A term of Dramaturgy. One of the four catagories of Nayaka-hero of the Drama-

Sahityatya Darpana defines : आहंकार-इपे-भूचिष्ठः The dominant trait of his character is that he has a proud consciousness of his valour.

Śloka 9-Metre: Sikharini (See P. 38)

 शैलघात इत्यादि (समासः)—शैलाघातेन च्यितः यः बडवा-वक्त्रभुक् (बडवाननः) तहत् प्रचण्डः कोघः तस्य **श्रचित्रियः** (ज्वानासमुद्धाः) तस्य कवलत्वे यत् तत्।

Allusion: Vadava, vadavanala and Aurva are syconyms. The sage Aurva was the descendant of Kartavirya, wit CC-10. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. sons of

from the massacre of the troop, as from the slaughter of the troops of elephants, does the proud lions's welp. (8).

(Enter then Lava marching in steady and proud dig-

nified steps).

Lava -Bravo, prince bravo, truely you are a descadant Iksvāku. Here, I have arrived.

(A nuproar is heard behind the scenes).

(Retraining his steps hutily) Now, now, beaten though, these heads of the army, returned and ready to combat, again surround me! Shame on these wretched ones!

Like the submarine infernal fire raging at the time when it dashes against rocks, is my vehement rage! May, to its numerous flames, this condensed and tumultions uproar of the insults spreading all round, become the preylike the sea-flux agitated by the storm of the Doom's-day. (9)

dants of Bhrgu, killed all the children in the womb. One of the woman of the family in order to preserve the embryo hid it in the thigh (Urū), whence the child at its birth was called Aurva. On seeing him, the sons of Kārtavīrya were blinded and his wrath gave rise to an unextinguishable flame, which threatened to consume the whole world and at the biddings of his forefathers, he cast it into the ocean, where it remained concealed with the face of a horse (vadavā).

Bhavabhūti in this description follows Kālidāsa. हर-कोप-विन्ह । त्विय ज्वलतु श्रोवे इवाम्बुराशो । Cf. Śakuntalā III, 3. in which the legendry tradition of associating the fire to wrath is preserved.

Campare also – अन्तर्निविष्टपद्मात्मविनाशहेतुं शापं द्धज्वलनमौर्विभवाम्बुराशिः ( रष्टु॰ ६, ५६ ) Also Bhatrhari: – इतश्च शरणार्थिनः शिखरिणां गणाः शेरते..... अहो विस्ताम् जिलं अस्त्रस्वस्त्व अस्तिक्षीं केशांविक्षां

## ( सवेगं परिकामित )

चन्द्रकेतुः—भो भोः कुमार! ऋत्य ऋद्भुताद् ऋषि गुणातिशयात् वियो मे तस्मात् सखा त्वम् ऋसि यन् मम तत् तवैव। तत् किं निजे परिजने कदनं करोषि, नन्व एष दर्पनिकषस् तव चन्द्र केतुः॥१०॥

छवः—( सहर्ष-सम्भ्रमं परावृत्य ) त्रहो ! महानुभावस्य प्रसन्त-कर्कशा-वीर-वचन-प्रयुक्तिर विकर्तन-कुल-कुमारस्य ! तत् किम् एभिर् एनम् एव तावत् सम्भावयामि । (पुनर् नेपथ्ये कलकलः सकोध-निर्वेदम ) आः! कदर्थितो 2 ऽहम् एभिर् वीर-संवाद-विघ्न-कारिभिः पापैः। (तद् श्रभिमुखं परिकृमिति )

चन्द्रकेतुः—म्रार्य ! म्रार्य ! दृश्यतां द्रष्टव्यम् एतत् । द्रपेण कौतुकवता मिय बद्ध छन्यः, पश्चाद् बछैर् म्रजुप्लुतोऽयम् उदीर्ण-धन्वा³ । द्वेथा समुद्धत-मरुत्-तरस्य च धन्ते मेघस्य माघवत 5-चापधरस्य छन्नीम् ॥११॥

Śloka 10.—Metre: Vsanatatilaka (See P. 11.) 2. Kadarthita—Denominative verb kadarthayati from n. kadartha cf. r Pāṇini को तत्पुर्पेऽचि ६, ३, १०१। Śloka 11—Metre: Vasantatilaka. (See P. 11).

<sup>3.</sup> उदीर्णंधन्वा (समासः)—उदीर्गं धनुः यस्य।

<sup>4.</sup> समुद्धत इत्यादि (समासः)—समुद्धतः मरुत् वायुः तेन तरलस्य (चक्र्वलस्य)।

नाघवतः — मघवतः (इन्द्रस्य) श्रयं माघवतः (इन्द्रधतुः)। Figure: Nidarsanā – Illustration, defined below by Kāvya Pr. X.

अभवन् वस्तुसम्बन्धन्धर्भमा-पारकिः।

(He walks about precipitately)

Candraketu-Hallo! young boy!

For abudance of too many of your marvellous qualities, I like you; therefore, you are my friend; that what belongs tome is also yours. Why therefore, you are doing a massacre of your own people? Here, indeed, is Candraketu the touch-stone of your pride. (10).

Lava-(Turning around with a joyful emotion).

Oh, what a varile way of expression, so serene and so rude, of this, magnonimons prince of the race of the Sun! What have I to do with these soldiers? Let me take care of him. (An up-roar again, behind the scenes), (wih anger and disgust). Ah, I am humiliated by these miserables, who put obstacles between the dialogue of the heroes.

(He turns towards the direction of the noise).

Canadraketu-Seigneur, look, the sight is remarkable!

With a pride mingled with curiosity, staring at me and followed by the soldiers from the rear, here he has brandished his bow. Like a cloud agitated doubly, drifted away by the wind and bearing the mark of the rainbow, he looks handsome. (11).

Sloka, 12.—Compare the image in Sakuntala I, 36: — गुरुद्धति पुरः शरीरं धावति पश्चाद् असंस्थितं चेतः। चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य।। अभिनव इत्यादि (समासः)—अभिनवः वयः तेन काम्यः

कायः यस्य ।

Also Bālacarita, attributed to Bhāsa 1, 13.

सुमन्तः कुमारः एवैनं द्रष्टुम् अपि जानाति । वयं तु केवलं परवन्तो विस्मयेन ।

चन्द्रकेतुः-भो भो राजानः!

संख्यातीतैर् द्विरद्-तुरग-स्यन्दनस्थैः पदाताव्, अत्रैकस्मिन् कवच निचितैर् मेध्य चर्मोत्तरीये। काल-ज्येष्ठेर् अभिनव-वयः-काम्य-कार्ये भवद्भिर्, योऽयं बद्धो युधि परिकरस् तेन धिग् वो धिग् अस्मान्॥१२॥

छवः—( सोन्मायम् ) आ्राः कथम् अनुकम्पते नाम! (विचिन्त्य) भवतु! काल-हरगा-प्रतिपेवाय जृम्भकास्त्रेगा तावत् सैन्यानि संभावयामि । ( इति ध्यानं नाटयित )

सुमन्त्रः—तत् किम् अकस्माद् सैन्य घोषः प्रशाम्यति । चन्द्रकेतुः—पश्याम्य एनम् अधुना प्रगल्भम् । सुमन्त्रः—(ससम्ब्रमम्) वत्स ! मन्ये कुमारकेनानेन जृम्भका-स्त्रम् आमन्त्रितम् इति ।

चन्द्रकेतु:—श्रत्र कः सन्देहः ?
व्यतिकर इच भीमः तामसो वैद्युतश्च
प्रिसितम् श्रिप चत्तुर् श्रस्त-मुक्तं हिनस्ति ।
श्रिथ छिखितम् इवैतत् सैन्यम् श्रास्पन्दम् श्रास्ते
नियतम् श्रिमत-वीर्यं जुम्भते जुम्भकास्त्रम् ॥१३॥

Śloka 12.-Metre: Mandākrāntā (See P. 46,)

1. Kane reads sama-bhara meaning equality. We do not agree with him as 'baddho parikara' means equipment of the combat. Thus all the arguments which he has given against the above reading are fully answered as with that equipment even they were guilty of the breach of war atiquettes; therefore Candraketu was pronouncing a fie upon his soldiers.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Sumantra—Your Excellency can only see him indeed, I am simply perplexed.

Candraketu-Hallo. hallo, noble warriers !

Innumerable that you are mounted on elephants, horseback and chariots, against him, who is on foot and alone; dressed in armours that you are against him who covers himself just in the puve hide; older that you are to him in age, whose body has the charming beauty of a fresh childhood;— what an equipment of the combat!—Ah, what a shame for you; what a shame for me! (12).

Lava-(With anxiety). Eh. what! one would think that he is pitying me. (After reflexion). May be, I immobilise these troops with the help Jimbhaka armaments. (He gesticulates meditation.)

Sumantra—Why then, the noise of your army has ceased suddenly?

Candraketu-I an going to see this impudent fellow now.

Sumantra—(With agitation)—My boy, I think this young warrior has invoked the Jrmbhaka armaments.

Candraketu - No doubt about it.

One would believe that a frightful/combination of darkness and lightening is hurting the eyes, which though attentive, is released at the same time seized. Here, as though painted, the army stands immobilised.....Certainly incomparably powerful are the Jymbhaka armaments. (Those which make the people yawn), which are being put into action. (13)

Śloka 13.-Metre: Mālinī (See P. 32) The first dine also occurs in Māl. Mā. IX, 54, and X, 8.

<sup>2,</sup> ब्रस्तमुक्तः ( समासः )—श्रादौ धस्तः पश्चात् मुक्तः ।

<sup>3.</sup> हिनस्ति—हिंस. 7th conjugation Present, 3rd Pers. Sing.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri आधर्यम् आधर्यम् !

षातालोदर-कुअ-पुअिततमः-श्यामैर् नमो जुम्भकैर् उत्तप्त-स्फुरदारकुट-कपिल-ज्योतिर्-ज्वलद्द-दीप्तिभिः<sup>2</sup>। कल्पाचिप%-कठोर भैरव-महद् व्यस्तैर् अवस्तीर्थते, मीलन्-मेघ-तडित्-कडार-कुहरेर् विन्ध्यादि-कुटैर् इव ॥१४॥

सुमन्त्र:--- कुतः पुनर् अस्य जुम्भकागाम् आगमः स्यात्! चन्द्रकेतुः-भगवतः प्राचैतसाद् इति मन्यामहे । सुमन्त्रः-वत्स ! नैतद् एवम् अस्त्रेषु विशेषतो ज्रम्भकेषु । यत:--

कृशाश्व-तनया हय ्पते कृशाश्वात् कौशिकं गताः। त्रथ तत्-संप्रदायेन रामभद्रे स्थिता ऋषि ॥१४॥ चन्द्रकेतुः--अपरेऽपि प्रचीयमान-सत्त्र-प्रकाशाः स्वयं सर्व मन्त्र-दशः पश्यन्ति ।

सुमन्त्र:--वत्स ! सावधानो भव परागतः प्रवीरः ।

S'oka 14-Metre: Śardūlavikrīditam. (See P. 54) The image depicted in the Verse 13 has been developed. The Jymbhaka Arrows at first produce darkness, then lightning and then bring the virtgo upon the troops. The interval between darkness and lightening is so short that it appears dark and dazzling at the same time. Figure : 1 Utprekṣā.

Kane remarks that the Poet speaks of the Vindhya mountain. It is quite probable that he was the inhabitant of Berar.

\*. Kalpa—constitutes a period of 1000 Mahayugas consisting of Kali, Dvapara, Treta and Krta. A Mahayuga is equal to 43 million human years. One Yuga is equal to a day of Brahma, the night also being of the same duration. It is said in the Hindu mythology that at the end of a 'kalpa' comes the 'pralaya'—the Doomsday—when the whole affathet shairecometroyed.

O, miracle, miracle!

Dark, like the darkness of the jungles in the heart of the nether regions, these Jimbraka armaments pervale the sky with their vivid light of twany lustre of the vibrating copper; scattered as if by the formilable and violent wind of the final catachism (disaster) and like the sum nits of the Vindhya maunt, with its dusky caverns where the clouds and the lightining are hard to be distinguished. (14).

Sumantra-Wherefore would be have obtained

there Jimbhaka ormaments?

Candraketu-From the venerable son of Pracetas,

I suppose.

Sumantra-My child, this can not happen especial-

ly with regard to the Jimbhaka armaments, for-

They were born from Krśaśva who passed them on to Viśvāmitra by whom they were transmitted to Rāma, in whose possession they remain now. (15).

Candraketu - Others too, armed with the lustre of their accumulated purity, possessing the vision of the

mystic formulae, procure all of them themselves.

Sumantra-My child, take care, the heroic worrior has returned.

1. पातालोइर-इत्यादि (लमालः)ः —पातालस्य उद्रम् एव कुज्ञः तस्मिन् पुञ्जितं (एकत्रीकृतम्) यत् तमः तद्वत् श्यामाः ये ते तैः।

2.उत्तप्त-इत्यादि (समासः):—उत्तप्तं अतएव स्फुरत् यत् आरक्टं (पितलं) तस्य कपिलानि ज्योतींपि तद्वत् ज्वलन्त्यः दीप्तयः येषाम् ।

कल्प-इत्यादि (समासः)—कल्पे य त्राद्येपः तस्मिन्

कठोरः भैरवश्च मरुत्तेन व्यस्ताः ये ते तैः।

4. मीलत्-इत्यादि (समासः)—मीलन्तः मेघाः तडितश्च तैः कडाराणि बुहराणि (गुहाः) येषाम्।

Śloka 15 - Metre; Mandakranta (See P. 46).

5. प्रवीयमान-(समासः) —प्रचीयमानः सत्वस्य प्रकाशः येषु। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कुमारौ-( अन्योन्यं प्रति ) श्रहो प्रिय-दर्शनः (सस्नेहानुरागं निर्वगर्य)

यदच्छा-संवादः किमु किमु गुणानाम् स्रतिशयः, पुराणो वा जन्मान्तर-निविड-बद्धः परिचयः। निजो वा सम्बन्धः किमु विधि-वशात् कोऽप्य् अविदितो, मम एतस्मिन् दृष्टे हृद्यम् अवधानं रचयति ॥१६॥

सुमन्त्र:--भ्यसा जीवि-धर्म एप यद् रसमयी कस्य चित् कचित् प्रीति । यत्र लौकिकानाम् उपचारस् तारा-मूलकं चत्र्-राग<sup>1</sup> इति । तम् अप्रतिसंख्येयम् अनियन्थनं प्रेमाणम् आमनन्ति ।

श्रहेतुः पद्मपातो यस् तस्य नास्ति प्रतिक्रिया। स हि स्नेहात्मकस् तन्तुर् अन्तर् मर्माणि सीव्यति ॥१७॥ कुमारी—( अन्योन्यम् उद्दिश्य )

पतिसम् मस्णित-राज-पट्टकान्ते2, मोक्तव्याः इव सायकाः कथम् शरीरे। यत्-प्राप्तौ मम परिरम्भणाभिलाषाद्, उन्मीलत्-पुलक-कद्म्यम् अङ्गम् आस्ते ॥१=॥

Śloka 16 - Metre Śikharini: (See P. 38) Compare:

भावस्थिराणि जननान्तर-सौहदानि ( शकुतन्ता ५ ) Also

मनो हि जन्मान्तर सङ्गितज्ञम्। रघु० ७, १४.

The Sanskrit poets are fond of representing that the minds of two friends are drawn towards each other through some influence of the past life (Kane. 152).

1. Cakṣū-rāga—(also to be found in Mā. VI, 15) is translated generally as joy of the eyes. But the Commentator Laksmana Suri in his commentary of Uttar. indicates it as 'an eye-disease indicating a love-lorn desire,' Mme. Stchoupak remarks chaecitorseems that

The Princes—(Addressing each other.) Oh, how charming is this youngman to look at! (they see each

other with tender affection).

Is it an accidental encounter or superabundance of multiplex virtues, or else old intimacy closely connected with previous birth, on an innate hen which was ignored on account of the wish of the destiny? To see him my heart

is altogether sensitive about it. (16).

Sumantra—This is mostly the law of the living beings the essence of which constituts the affection which one feels for someone. When, the customary saying is about the "Love written in the stars," or "the love at first sight." It is the way of defining a love, the cause of which is beyond our reasoning. That which is the prediction without cause, one cannot do anything against it. It is the thread of affection which stitches the most intimate fibres. (17)

The Princess-(Speaking to each other).

On his body, beautiful like the well-polished jewel, how shall I launch arrows, when by my desire to approach him for an embrace the fluff of my hair stand erect on my body. (18).

Bhavabhūti, like the other Rhetoricians wishes to employ a term similar to 'Pūrva-rāga,' in the sense of the love at the first sight which is found in the sub-divisions of Sṛṅgāra-rasa.

Śloka 17.-Metre : Anustubh.

Śloka 18.—Metre: Praharsinīyam (See P. 40). Figure: Sandeha 'suspicion or hesitation' there is also a seconary sentiment called: mati-reflection,

मस्णित-(समास:)—मस्णितः राजपट्टः तद्वत् कान्तं यत् उनमीछत् (समासः)—उन्मीलन्ति पुलक-कदम्बानि यस्मिन्। rāja-paṭṭa—the sense of the word is not quite clear. The Lexicon translate it—A diamond of inferior quality (Cf. Monier Williams). This is a synonym of the word rājāvarta—silken dress of blue tint (nīla-rakta). Commentary on Māl. 1X, 23-23 gives it as a kind of dark-coloured stone (śyāmaḥ pāṣāṇa-viṣeṣaḥ). CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

कि स्व आकान्त-कठोर-तेजसि गितः का नाम शस्त्रं विना शस्त्रेणापि हि तेन कि न विषयो जायेत यस्येदशः। कि वह्यत्य अयम् एव युद्ध-विमुखं माम् उद्यतेऽप्य आयुधे वीराणां समयो हि दारुण-रसः स्नेह-क्रमं वाधते॥१६॥

सुमन्त्रः—( लवं निर्वर्ष आत्मगतत् ) हृद्य ! किम् अन्यथा परिकल्पसे ?

मनोरथस्य यद् वीजं तद् दैवेनादितो हतम्। लतायां पूर्वल्नायां प्रसवस्योदभवः कुतः॥२०॥ चन्द्रकेतुः—अवतराम्य् आर्यं! सुमन्त्रं!स्यन्द्रनात्। सुमन्त्रः—तत् कस्य हेतोः ?

चन्द्रकेतुः —एकतस् तावद् श्रयं वीर-पुरुषः पूजितो भवति । अपि च खल्व श्रायं ! ज्ञात्र-धर्मः समनुगतो भवति, ''न रथिनः पादचारम् श्रमियुङ्जन्तीति'' शास्त्र-विदः परिभाषन्ते ।

सुमन्त्रः—(स्वागतम्) स्त्राः, कष्टां दशाम् अनुप्रपन्नोऽस्मि! कथं न्याय्यम् अनुष्ठानं मादृशः प्रतिषेधनु । कथं वा अभ्यनुजानानु साहसैक-रसां कियाम् ॥२१॥ चन्द्रकेतुः—यदा तात-भिश्रा श्रापि पितुः प्रियसखम् अर्थ-संशयेष्व् श्रार्यम् एव पृच्छन्ति, तत् किम् श्रार्यो विमृशति ?

सुमन्त्रः—श्रायुष्मन् ! एवं यथाधर्मम् श्रभिमन्यसे । एष साङ्गामिको न्याय एष धर्मः सनातनः । इयं हि रघु-सिंहानां वीर-चारित्र-पद्धतिः ॥२२॥

Sloka 21, 22 and 23.—Metre: Anustubh.

Sumantra—He was the friend Dasaratha. In Ramayana he is represented as the static blue coursel of the King

Śloka 19 - Metre: Sārdūlavikrīditam. (See P. 54.) Śloka 20. - Mette: Anuştubh. Figure: Dṛṣṭānta-

Yes, but against the valour which has reached its hight, what help there is without arms? And besides, what is the use of the arms, if they have no aim excepting him? And what will he say to himself that I am turning my back from the combat when the arms have been raised? The law of the worriors is fundamentally implacable, It stops the course of affection. (19)

Sumantra. - (Seeing Lava, aside, with tears in his

eyes.) My heart, what are you thinking still?

The germ of our desires has been robbed by the destiny......when a croeper has been cut, how the flowers will grow?

Candraketu.-Noble Sumantra. I am going to get

down from the chariot.

Sumantra. - What for ?

Candraketu.—Firstly, because in this way, this hero would be honoured. And then, Sir, the law of Ksatriya would be observed in this way. "People mounted on the chariot do not attack a pedestrian,"—thus instruct those conversant in the Sastra

Sumantra.-(Aside). Here I am in a difficult

predicament.

How a person like myself, shall appose the application of a rule? And how, on the other hand, to authorise an action in which audacity is the only dominent sentiment. (21)

Candraketu.—When my venerable elders, in matter of doubt, only consulted your noble self—the dear friend of their father, why then should you

hesitate?

Sumantra.-Dear child, your thought conforms

wih the dictates of Law.

This is the rule of the combat, this is the Eternal Law, and this is the heroic way of the hons of the house of Raghu. (22)

Daśaratha. Sumantra, again had to do the work of a Sūta—charioteer. It is also a general epithet of a charioteer who was a mixed caste (born out of a Ksatriya father and Brahamana mother, Manu X, 11 and 47). He was to take care of the king's horses and drove them.

चन्द्रकेतुः -- अप्रतिरूपं वचनम् आर्यस्य । इतिहासं पुराणं च धर्म-प्रवचनानि च । भवन्त एव जानन्ति रघूगां च कुछ-स्थितिम् ॥२३॥ सुमन्त्र:--( सस्नेहास्र परिष्वज्य ) जातस्य ते पितुर् ऋषीन्द्र-जितो मिहन्तुर्

वत्सस्य वत्स ! कति नाम दिनान्य अमृति । तस्याप्य अपत्यम् अनुतिष्ठति वीर-धर्म दिष्ट्या गतं दशरथस्य कुलं प्रतिष्ठाम् ॥२४॥ चन्द्रकेतु:- (सकष्टम् )

अप्रतिष्ठे कुल-ज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य नः। इति दुःखेन तप्यन्ते त्रयो नः पितरो ऽपरे ॥२४॥ सुमन्त्र:-- ऋहह ! हृदय-मर्म-दारुगान्य एव चन्द्रकेतोर् वचनानि !

छवः--हन्त, मिश्रीकृतो रस-क्रमो वर्तते ! यथैन्दाव त्रानन्दं वजित समुपोढे कुमुदिनी, तथैवास्मिन् दृष्टिर् मम कलह-कामः पुनर् अयम्।

In the Epic and the Puranas sutas were the guardians of the geneological traditions, recitors of the Itihasa (History) and Puranas (Legendry verses). They were called the 'Purāṇa-vid,' or 'Itihāsa-Purāṇa-vid' Cf. Winterniz, Hist. I. Pargiter Tradition P. 15.

Śloka 24.-Metre: Vasanta-tilaka. (See P. 11), 1. Indrajit-An epithet of Laksmana who killed Meghanāda—the vanquisher of Indra. (Cf. Rāmāyana

Sloka 25.-Metre: Anustubh.

Sloka 26 .- Metre: Sikharini (See P. 38). This stanza depicts a fine conflict of the affection and heroism which marks also the difference in style in both the Hemistiches. In the first Hemistiche there is bombasti Conference and in the second long and bombasti Conference and long and bombasti Conference and long and bombasti Conference and long an with alliterations of the harsh consonants. In the

Candraketu - The word of your noble self has no equal.

The heroic Epic, the legends and the prescription of Law, in fact you know them all, as well as the established custom of line of Raghu. (23).

Sumantra - (Embracing him with tears of tenderness.)

Since your father was born—the destroyer of Indrajit, O, you, dear child, son of my dear child, how many days have passed? Here is his son, who is also following the law of the heroes........O, joy! the line of Dasaratha has been established. (24)

Candraketu. - (With sadness).

When the elder is without descendant, what then is the stability of our family? With this sorrow our other three parents are worried. (25).

Sumantra.—Alas, the words of Candraketu are touching the vitals of my heart.

Lava.-The cause of my sentiment is all mixed up.

first the style is call 'vaidarbhi,' while in the second it is Gaudi full of 'ojas' i. e., vigour—the style which comforms with the ulvaṇa-rasa—i e., Vira-rasa.

रणत् इत्यादि (समासः)ः—रण्तकारेण् कूरं कणितं तस्य या गुणः (ज्या) तेन गुझत् गुरुः धनुः तस्मिन् धृतं प्रेम येन स तथोक्तः।

चिकच-इत्यादि समासः - विकचः (स्फटः) अतएव विक-रातः उल्वगारसः (बोररसः) यस्य स तथोक्तः।

रणत्कार-कूर-कणित-गुण-गुअद्-गुरु-धनुर्-धृत-प्रेमा बाहुर् विकच-विकरालोल्वण-रसः<sup>३</sup> ॥२६॥ चन्द्रकेतु:--( श्रवतरणं रूपयन् ) श्रार्य ! सावित्रश् चन्द्र-केतुर् श्रभिवाद्यते।

सुमन्त्रः -- अजितं पुरायम् ऊर्जस्वि ककुतस्थस्येव 1 ते महः। श्रेयसे शाश्वतो देवो वराहः परिकल्पताम् ॥२०॥

देवस् त्वां सविता धिनोतु समरे गोत्रस्य यस् ते पिता, त्वां मैत्रावहणो ऽभिनन्दतु गुहर् यस्ते गुहणाम् अपि। पेन्द्राव प्णवम् आग्निमारतम् अथो सौपर्णम् आजो ऽस्तु ते, देयाद् एव च राम-लदमण्-घनुर्-ज्या-घोष-मन्त्रो जयम् ॥२⊏॥

Śloka 27. - Metre: Anustubh.

<sup>1.</sup> Kakutstha-Allusion is to the epithet of Puranjaya, son of Śaśāda, a king of the solar race and descendant of Iksvaku. The mythology relates that at the time of war with demons, the gods headed by Indra, went to the powerful king Puranjaya and requested him to be their ally in the battle with the demons. The latter consented to do so, if Indra carried him on his back. Indra accordingly assumed the form of a bull and Puranjaya was seated on the hump (kakud) of the bull and defeated the demons. Puranjaya was therefore, called Kakutstha.

<sup>2.</sup> Varaha-Allusion is to one of the incarnations of Visnu. Why this special incarnation is invoked here? Several reasons are offered by Kane on the strength of a quotation of a commentator. 1. The Boar-incarnation was the first incarnation of Visnu, in which he tried to undo the evil effects of the misdeeds of the

clattering and resounding its chord... And Here my arm repressing offection, displays a frightful quarrel.

(26)

Candraketu—Sir, Candraketu, the descendant of the Sun salutes you.

Your lustre is invincible, saintly, and powerful, like the of Kakutstha. May the eternal Boar-God grant you happiness ! (27)

And also !

May the Sun-God excel you in the combat—he, who is the father of your race! May Vasistha welcome you favourably;—he who is the master of your masters; may Indra, and Visnu, the Fire and the Wind-god and the Bird-God bring power to you! May the magic formula—the noise of the bow-string of Rāma and Lakṣmaṇa bring victory to you. (28).

demons. The Boar-god brought the Earth from the bottom of the ocean where she was kept by Hiranyākṣa. 2. In the ancient Sanskrit works Varāha was the tutelary deity of the royal houses. This is ascertained from the inscriptions. Hence the Boar-god has been invoked to bring prosperity upon Candraketu.

This is a versa of benediction marked with a solumn style. The archaic words are specially chosen, 'Dhinoti' is the word of the Brāhmaņa. It is also met with in the classical literature. Similarly "deyad" "aindrā-vaiṣṇava," "agni-māruta" are also Vedicadjectives constructed with a double 'vṛddhi' of the 'Dvandva' compounds. Cf. Pāṇini VII, 3, 21,

देवता द्वन्द्वे च।

अर्एयसदः -- अर्एये सीदन्ति ( वसन्ति ) इति ।

Śloka 28.-Metre Śārdûlavikrīditam. (See P. 54).

3. Maitrā-varuņah—is refered to Vasistha. In the Vedas too Vasistha is given this epithet. (Cf. Rg. VII, 33, 11.)

रुवः -- कुमार ! त्राति हि नाम शोभसे रथस्थ एव । कृतं कृतम् अत्य त्रादरेगा !

चन्द्रकेतुः — तर्हि महाभागोऽण्य् श्रन्यं रथम् श्रलङ्करोतु ! लवः — त्रार्य ! प्रत्यारोपय रथोपरि राज-पुत्रम् ।

सुमन्त्रः—त्वम् अप्य अनुरुद्ध्यस्व वत्सस्य चन्द्रेकेतोर वचनम्।

लवः — को विचारः स्वेषृपकरगोपु ? किन्त्व अरण्यसदो वयम् अनभ्यस्त-रथ-चर्याः ।

सुमन्त्रः - जानासि वत्स ! दर्प-सौजन्ययोर् यथोचितम् आचित्तम् । यदि पुनस् त्वाम् ईदृशम् ऐच्वाको राजा रामभद्रः पश्येत् तदा तस्य स्नेहेन हृदयम् श्राभिष्यन्देत ।

लवः — आर्य ! सुजनः स राजिष अयते । ( सलजम् इव ) वयम् अपि न खल्ब पवंप्रायाः कतु-प्रतिघातिनः, क इह गुणैस् तं राजानं जनो बहु मन्यते ? तद् अपि खलु मे स ब्याहारस् तुरङ्गम-रिच्चणाम् , विकृतिम् अखिल-चत्राचेप-प्रचण्डतयाकरोत् ॥२६॥ चन्द्रकेतुः — (सिस्मतम् ) किं नु भवतस् तात-प्रतापोत्कर्षो ऽप्य अपर्षः ?

स्रवः अस्तव इह श्रमपों मा भूद वा। एतत् तु प्रच्छामि। दान्तं हि राजानं राघवं श्रुगुमः। स किल नात्मना हप्यति, नाष्य् श्रस्य प्रजा वा द्या जायन्ते। तत् किं मनुष्यास् तस्य राज्ञसीं वाचम् उदीरयन्ति।

ऋषयो राज्ञसीम् ब्राहुर् वाचम् उनमत्त-द्वप्तयो । सा योनिः सर्व-वैरागां सा हि लोकस्य निर्ऋतिः ॥३०॥ इति ह स्म ताम् निन्दन्ति ! ब्रथेतराम् अभिष्टुवन्ति ?

Lava - Prince, you look indeed very fine on the chariot. Enough, enough with excessive politeness!

Candraketu - Let your honour take your seat on another chariot.

Lava-Sire, make the prince seated on the chariot.

Sumantra-You too then agree to the words of dear Candraketu.

Lava—Why to discuss our equipments? Well, we are inhabitants of the forest; we are unaccustomed to make use of the chariot.

Sumantra—You know, dear child. how to behave in the fitness to your pride and noble birth. If the descendent of Iksvāku, the king Rāma had seen you, as you are, his heart would melt in tenderness.

Lava-Sire, We hear that the Royal-sage is a worthy man.

We too are not certainly those who demolish sacrifices.....Who is the man right here who does not respect him (Rāma) for his virtues? But really the behaviour of the guardian of the horse upset me for their arrogance shown to all the Kṣtriyas. (29)

Candraketu—(Smiling)—But why this susuptibility with regards to the pre-eminent glory of my father?

Lava—Susuptibility or not, that is not the point. But I ask you this. We hear that the King—the descendant of Raghu, has curbed his passions. It is said that he displays conceit to nobody and his subjects too are unconceited. Then, why his people give expression to a demoniaque utterance?

The sagescall the utterance of the mad and conceited as demoniaque. It is the gensis of all enemosity. It is in fact a scurge of the world. (30.)

It is thus they condemn it. But there is another saying which they praise:—

Śloka 30.-Metre : Anustubh.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कामान् दुग्ये विप्रकर्षत्य् अञ्चलीम्, कार्ति स्ते दुष्कृतं या हिनस्ति । तां चाष्य् एतां मातरं मङ्गलानाम्, धेनुं घीराः स्नृतां वाचम् आहुः ॥३१॥

सुमन्त्रः-परिपृत-स्वभावोऽयं वत कुमारः प्राचेतसान्तेवासी । वदत्य् श्रयम् श्रभ्युपपत्रम् श्रार्षेण संस्कारेण ।

लवः - यत् पुनस् चन्द्रकेतो ! वदसि किं नु भवतस् तात-प्रताप-उत्कर्षेऽप्य् श्रमर्ष इति तत् पृच्छामि, किं व्यवस्थित-विषयः चात्र-धर्म इति ?

सुमन्त्र:—नैव खलु जानामि दैवम् ऐच्वाकं येन एवं वदसि ! तद् विरमाप्रसङ्गात्।

सैनिकानां प्रमाथेन सत्यम् श्रोजायितं त्वया । जामदम्यस्य दमने न हि निर्वन्धम् श्रर्हसि ॥३२॥

लवः—( सहासम् ) आर्य ! जामदग्न्यस्य दमनः स राजा इति कोऽयम् उच्चैर् वादः ?

सिद्धं ह्य एतद् वाचि वीर्यं द्विजानाम्, वाह्वोर् वीर्यं यत् तु तत् चत्रियाणाम्।

Śloka 31.-Metre : Śālinī,

Kāmān duh—this is usual expression for that which grants everything, like the mythical cow—Kāma-dhenu—which fulfils all the desires. Comparison of the Word to the cow is quite traditional Cf. Br. ār. Up. V, 8, 1

वाचं धेतुम् उपास्तीत. Also Chā. Up. 1, 3, 7 etc.. दुग्धे ऽस्मे वाग् दोहम्. also Nirukta 1, 20. नास्मे कामान् दुग्धे वाग्दोह्यान् देव- मतुष्यस्थानेषुयो वाचं श्रुतवान् भवत्य् श्रफलाम् श्रपुष्पाम् ।

Sūnṛta – A classical epithet of the Word (Vāk) meaning: agreeable and true, the last being on the analogy of the word sary wrater collection milching action

It fulfils our desires, removes dishonour, engenders fame, destroys sinful acts; it is that the benevolent and truthful Speech whom the sages call the mother of benedictions, the Cow-the Foster-Mother, 31.

Sumantra-He is thoroughly pure by naturethis boy, the desciple of Valmiki. He speaks in a perfect way as some one who has received a saintly education.

Lava-And, since, O Candraketu, you ask why this susceptibility regarding the pre-eminet glory of your father. I will ask, you: "Why then the law of the Ksatriya would be limited to its application?"

Sumantra-If you speak thus, it is clear that you do not know the king-the descendant of Iksvaku. Restrain, therefore, from excess of passion.

In massacring the soldiers, you have in reality displayed your valour, but it does not befit you at all to attack the vanguisher of Jamdagnya (Parasurama).

Lava-(Smiling) You say this king is the vanquisher of Jamadagnya. But, what, a boastful is your speech!

It is a fact that in his speech lies the force of the Brahmanas. But it lies in the power of (two) arms of

of the cow (Cf. Rg. VIII, 14, 3). धेन्: .. स्नृता III, 31, 18. सूनृतानां गिराम्।

श्रार्षः ( समासः )ः—ऋषेः श्रयं श्रार्षः ।

Śloka 32. - Metre: Anustubh.

Ojāvita - Passive Past Participle from the denominative verb 'ojāyate'—श्रोजस्वी इव श्राचरति इति श्रोजायते ।

Jamadagnya-Son of Jamadagni and descendant

of Bhrgu-Parasurāma.

Śloka 33 - Metre: Śālini (See Act, I, 2).

शस्त्र-प्राहो ब्राह्मणो जामद्ग्यस्,
तिस्मन् दान्ते का स्तुतिस् तस्य राज्ञः ? ॥३३॥
चन्द्रकेतुः—(सोन्मादम् इव) द्यार्थ ! सुमन्त्र कृतम् उत्तरोत्तरेण्।
कोऽण्य् एष सम्प्रति नवः पुरुषावतारो,
वीरो न यस्य भगवान् भृगुनन्दनोऽपि।
पर्यात-सप्त-सुवनाभय-दित्तणानि,
प्रियानि तात-सरितान्य् त्रापि यो न वेद् ॥३४॥

लवः को हि रघुपतेस चरितं महिंमानं च न जानाति ? यदि नाम किंचिद् श्रस्ति वक्तव्यम् ! अथवा शान्तम् ! वृद्धास् ते न विचारणोय-चरितास् तिष्ठन्तु किं चर्ण्यते, सुन्दर - स्त्री-मथनेऽप्य् अकुण्ठ-यशसो लोकं महान्तो हि ते ।

Cf. Manu XI 33-34.

वाक् शस्त्रं वे त्राह्मणस्य तेन हन्याद् ऋरिं द्विजः। चित्रयो वाहुवीर्येण तरेद् आपदम आत्मनः।

Lava is indirectly speaking the words of Yājñaval-kya in Satapatha Br. who proclaims that the Brāhmnas do not gain much glory in defeating a Kṣatriya in a discussion (Stchoupak n 108).

Śloka 34.-Metre: Vasanta-tilaka See I, 7,

1. पर्याप्त इत्यादि (समासः):—पर्याप्ता सप्त पुवनस्य श्रभयः एव दित्तगा येषु ।

Śloka 35.—Metre: Śārdūlavikrīditam (See P. 54).

2. Sunda-strī—Tāṭakā- The Sāstras forbid the disfigurement of a woman under the penality of getting an outcaste, (Cf. Manu XI, 67 and 191). Rāma was

the Ksatriya. The son of Jamadagni who took rams was a Brahmana. Having triumphed over him, what glory is for that King? (33)

Candraketu - (With some agitation) - Noble Sumantra, enough of these altercations

Who is that new Man-Incarnation for whom the venerable son of Bhygu is not a hero and who does not know my father's boy-exploits which gave ample security to the seven worlds? (34)

Lava—Why, who does not know the exploits and greatness of the King of the Raghus? Nevertheless there is someting to be said, or rather I would keep quiet.

Those elders, whose actions are not to be disputed upon, let them stay. Why speak about them? Having killed even the wife of Sunda (Tāṭakā) their honour is not

taken to task by Murāri in his play Anargha Rāghava: for this acts of taking backwards steps when he says:

गुर्वादेशाद् एव निर्मीयमाणो ।

### नाधर्माय स्त्रीवधोऽपि स्थितोऽयं।

Attacked by Khra, Rāma took two or three step backwards. अपसरद् द्वितिपदम्। This was contrary to the war-regulations prescribed for a Kṣatriya.

(Cf. Manu, 87, 89 Gaut X, 16.)

पराङ्मुखवधं कृत्वा कोऽत्र प्राप्तस् त्वया गुगाः । यदहं युद्ध-संरब्धस् त्वत्कृते निधनं गतः ॥ रामा. किष्कि.१७ १६ यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा । विरुद्धं तत्परित्याज्यम् अन्यथा वा प्रकल्पयेत । अनुचितमिति वृत्तं यथा रामस्य छद्मनः वालिवधः ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

यानि त्रीर्य् अपराङ् मुखान्य् अपि पदान्य् आसन् खरायोधते यद्वा कौशलम् इन्द्र-सुनु-निधने तत्राप्य अभिन्नो जनः ॥३४॥ चन्द्रकेतुः—आः! तातापवादः! भिन्न-मर्याद्! अति हि नाम प्रगल्भसे!

लवः—श्रये! मय्य एव भ्रकुटी-धरः संवृत्तः ?
सुमन्त्रः—स्फुरितम् श्रनयोः क्रोधेन! तथा हि—
चूडा-मएडल-बन्धनं तरलयत्य् श्राकृतजो वेपथुः,
कि चित् कोकनद्-च्छद्स्य सदशे नेत्रे स्वयं रज्यतः ।
धत्ते कान्तिम् श्रकाण्ड-ताण्डवितयो भङ्गेन चक्त्रं भ्रुवोश् ,
चन्द्रस्योद्भट-लाञ्छनस्य कमलस्योद्भान्त-भृङ्गस्य च्रा।३६॥
कुमारौ—तद् इतो विमर्द-न्तमां भृषिम् श्रवतरामः ।
( इति निकान्ताः सर्वे )

इति "कुमार-विक्रमो" नाम पञ्चमोऽङ्कः

diminished—they are great in this world and the three steps of retreat at the time of the Combat with Khara, and his skill in the murder of the son of India—this all people know. (34)

Candraketu—Ah, slanderer of my father, transgressor of the limits, you are indeed very arrogant.

Lava—Ha, is he frowing at me? Sumantra—Their anger is ablaze!

A shudder born out of their emotion makes the knots of their coifure dangle about, resembling slightly the red-lotus, their eyes themselves become purple; their faces, with knitting of the eye-brows, which suddenly begin to dance, exihibit the beauty of the moon with saliant spots or that of a lotus, over which the blackbees hover. (36)

The Prince-Let us then go to the suitable place for combat.

(Exeuent all)

End Act V called,

"THE VALOUR OF THE PRINCES"

# षष्टा ऽङ्गः

(ततः प्रविशति विमानेनोज्ज्यलं विद्याधर 1- मिथुनम् )

विद्याधर:—श्रहो नु खल्व् श्रनयोर् विकर्तन-कुल-कुमारयोर् श्रकाराड-कलह-प्रचराडयोग् उद्योतित-कात्र-लक्मीकयोग् श्रत्य-श्रद्भुतोद्भ्रान्त-देवासुराणि विकान्त-चरितानि । तथाहि प्रिये! पश्य, पश्य।

भणज्भणित-कङ्कण-कणित-किङ्कणीकं श्रनुर्²,
ध्वनद्ःगुरु-गुणाटनी-कृत-कराल-कोलाहलम्³।
वितत्य किरतोः शरान् श्रविरत्-स्फुरच्चूडयोर्,
विचित्रम् श्रभिवर्तते भुव न-भीमम् श्रायोधनम् ॥१॥
विजृम्भितं च दिव्यस्य मङ्गलस्य द्वयोर् श्रपि।
स्तन्यिकोर् इवामन्द्र-दुन्दुभेर् दुन्दुमायितम् ॥२॥
तत् प्रवर्त्यताम् श्रनयोः प्रवीरयोर् श्रनवरतम् श्रविरल-लिलविकच-कनक-कमल-कमनीय-संहतिर्\* श्रमर-तरु-तरुण-मणि-मुकुल
निकर-मकरन्द-सुन्दरः पुष्प-निपातः।

Śloka-1 Metre: Prthvi. Pāda of 17 sylables, pause after the 8th.

Scene: The scene of the VI Act is laid in the neighbourhood of Vālmīki's hermitage and the incidents follow those narrated in the preceding Act. It has been said in the Nāṭyaśāstra that the warscenes are not be represented on the stage, hence the description of the combat between the young heroes is put in the mouth the Vidyādhara-couple.

<sup>1.</sup> Vidyādhara—A sort of celestial beings endowed with the magical powers of soaring in the sky—rather they are the spirits of the air.

<sup>4-5. (\$6-9,</sup> Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

(Enter in the aerial-car a couple of resplendent Vidyādharas.)

Vidyadhara — Oh. the heroic adventures of these two Princes of the race of Sun! Attracted by the unforeseen combat, blazing with warrior-splenders, they excite wonder and bewilderment of the gods and demons alike. Therefore, my darling, look, look!

With their reverberating bow, like the jingling of a bracelet tinkling of the bells, and the terrible fracas of the horns booming under the heavy chord, they strech it scattering their arrows and thus making their locks incessently dangle about; marvellous and frightening the universe, their combat goes on.

And, here it thunders announcing the welfare of both, like that of the cloud and the boom of the celestial

drum (2).

Let us, therefore, discharge continually on both of them a rain of flowers—heaps of golden lotuses, thickly grown, adorably blossomed, which the nectar of a profusedly tender jewel-buds of the celestial tree, embellishes with its beauty.

# जसौ जसयला वसुपडयतिश्च पृथ्वी गुरुः।

जगरा सगरा जगरा सगरा यगरा न॰ गु॰

। ऽ। ।।ऽ ।ऽ। ।।ऽ ।ऽऽ ।ऽ भाग्ञम गितक ङ्काग्रक गितिक ङ्काग्रेक धतुः

- 2. भग्णज्भिणित-इत्यादि—( समासः)—भग्णज्भिणितस्य-कङ्कणस्य इव किण्तिम् यासां ताः भणज्भिणित-कङ्कण्-किणिताः ता एव किङ्कण्याः यस्य तत्।
- 3. ध्वनद्—इत्यादि (समासः)—ध्वनन् गुरुः गुणः यस्य सा ०गुणा तद्भूता या श्रदनी, तया कृतः करालः कोलाहलः यस्मिन् तत्। (श्रथवा) ध्वनन्त्या गुर्ध्या गुणादन्या कृतः करालः कोलाहलः यस्मिन् यस्मिन् तत्।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

विद्याधरी —ता किं ति उण अआएड विष्कुरिद-तिडिच छडा-कडारं विश्र अम्बरं भत्ति संवुत्तम् ?

[ तत् किम् इति पुनर् अकागड-विस्फुरित-तिङच्छटा-कडारम् इव अम्बरं फाटिति संग्रत्तम ? ]

विद्याधरः—तत् किं तु खल्ब् श्रद्य— त्वष्ट्-यन्त्र-भ्रमि-भ्रान्त-मात्तएड-ज्योतिर्¹ उज्ज्वलम् । पुट-भेदो ललाटस्थ-नील-लोहित-चत्तुषः ॥३॥

त्रां ज्ञातम् ! जात-ज्ञोभेगाचन्द्रकेतुना प्रयुक्तम् अस्त्रम्, त्राघेयम्<sup>2</sup> यस्य त्र्रयम् त्रिन-च्छटा-संपातः । संप्रति हि—

वस्य अयम् आध-च्छटान्सपातः । स्वताता ह श्रवदग्ध-कर्नुरित-केतु-चामरैर्<sup>३</sup> , श्रपयातम् एव हि विमान-मण्डलैः, द्धति घ्वजांग्रुक-पटाञ्चलेष्व् इमाः, ज्ञल-कुङ्कम-च्छुरल-विस्रमं शिखाः ॥४॥

श्रविरल—(समासः)—श्रविरलं ललितानां विकचानां कनक-कमलानां कमनीया संहतिः यस्मिन् स तथोक्तः।

श्रमर तरु-इत्यादि (समासः)—श्रमरतरूणां तरुणाः, मणिमुकुलाः तेषां निकरः तस्य मकरन्देन सुन्दरः यः स तथोक्तः।

Verse 3 Metre: Anustubh. Tvastr-yantra—The allusion is to the Vulcan of Hindu mythology who had a son names Triśras and the daughter called Sanjñā who was given in marriage to the Sun. As she was unable to bear the severe light of her husband, therefore, Tvastr mounted the Sun upon his lathe and carefully trimmed off the part of his bright disc of. आरोप्य चक्रभ्रममुङ्ग्तेजास्त्वद्वेव पत्रोशियतो विभाति। (Raghu. 6,32.) The part trimmed off is said to be have been used by him in forming the discu of Viṣṇu, the Triṣūla of Siva and some weapons of the gods. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Vidyadhari—But why then, the sky suddenly seems to be clothed in yellow, as though, streaks of lightening have suddenly burst forth?

Vidyādhara-

Is it that today .....

Dazzling like the luster of the Sun which moves as the turning wheel of the Tvastr the lid of the eye of Siva set in his forehead, is going to open? (3)

Yes, I know, excited, Candraketu, has made use of the fire-arms. This is a shower of the flood of flames. And now—,

With their banners and chauris (fly-flaps) purpled and tainted, here flies away the squdron of ærial-cars; on the frings of their banner-cloth, the luster of the fire has the fugitive appearance of the sandal-paint. (4)

## त्वष्ट्-इत्यादि ( समासः )—त्वष्टुः यन्त्रं तस्य भ्रम्या भ्रान्तः यः मार्तगृडः तस्य ज्योतिरिव उज्जवतः यः स तयोक्तः ।

A smilar description of the combat between Vasisrha and Visvamitra with magical armaments is met with in Ramavana I. S 6 also between Laksmana and Meghanada in Balramayana VII 48 49.

# 2. आग्नेयम् — अग्नि देवता अस्य इति आग्नेयम्।

The simile is: The sky is represented as the opening of the eye of Siva which again is compared to the lustre of the Sun. The third eye in the forehead of the Siva is said to be always closed. It opens only to bring devastation. The cupid was burnt down with the fire of the same eye.

Verse 4 - Metre: Manjubhasini See P. 26. 3. श्रवदम्ध-इत्यादि (समासः)—श्रवदम्धानि कर्बुरितानि केतु-

चामरागि येषां ते तै: ।

आश्चर्यम् ! प्रवृत्त एवायम् उचएड-वज्र-खएडावस्फोट-पट्-रटत स्फुल्लिङ्ग-गुरुर् उत्ताल-तुमुल-लेलिहानोज्ज्ञल-ज्वाला-संभार-भैरवः भगवान् उपर्वुधः । प्रचण्डश् च अस्य सर्वतः सन्तापः। तत् प्रियाम् अङ्गेनाच्छाद्य सुदूरम् अपसरामि । ( तथा करोति )

विद्याधरी-दिद्रित्रा एदेण विमल-मुत्ताफलत्र-सीत्रल-सिगिद्ध मिस्या-मंसलेया गाह-देह-प्रंसेगा श्रामान्द-मंद-मुडलिद-घुण्यान्त-लोद्रागाए ऋष्पोदिदो एवव अन्दरिनो मे संदानो ।

िद्ष्ट्या त्र्यनेन विमल-मुक्ताफल-शीतल-स्निग्ध-मस्एए-मांसलेन नाथ-देइ-स्पर्शेनाानन्द-मुकुलित-घूर्णमान-लोचनाया श्रलपोदित एवान्तिरतो मे सन्ताप: 1]

विद्याधर: - श्रयि ! किम् श्रत्र मया कृतम् ? श्रथवा न किंचित् अपि कुर्वाणः सौल्यैर् दुःखान्य अपोहति। तत् तस्य किम् अपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥४॥ विद्याधरी-कहं श्रविरल-विलोल-घुएगामागा-विज्जुल्लदा-विलास-मिडदेहिं मत्त-मोर-कएठ-सामलेहिं स्रोत्थरी ऋदि गाहत्थलं जलहरेहिं।

िकथम् त्रविरत्त-घूर्णमान-विद्यत्-लता-विनास-माराडतेर 4 मत्त-मयूर-क्एठ-श्यालेर् अवस्तीयते नभस्तलं जलधर: ।

- 1. उच्चण्ड-इत्यादि (समासः)—उच्चण्डः वञ्चखंड्गावस्फोटः तद्वत् पटु (तीच्याः ) रवः येषां त एव स्फुलिङ्गाः तैः गुरुः यः स तथोक्तः।
- 2. उत्ताल-इत्यादि (समासः)—उत्तालाः तुमुनाः तथा च लेलिहानाः उज्ज्वलाः ज्वालाः तेषां संभारः तेन भैरवः यः स तथोक्तः
- 3. उपन्ध :- is a Rgvedic word उपसि बुध्यते-Kindled at the down.
- 4. अविस्टूड हासाधिक समाधानिक । ट्रामिस विस्ता विलोला घूर्य-माना विद्युक्तता तस्याः विलासैः मिएडताः ये ते तैः।

How marvellous! What a loads of sparks with terrific crepitation like the burst of violent thunder-bolt!—what a terrific accumutlation of flickering and voracious flames full of terrific fracas! What a terrible display of the venerable fire! Screening my beloved under my arms, I am going to retire afar. (He retires).

Vidyādharī—O what a joy, at the contact of the body of my husband, with its fresh muscles, glistening and glossy like the faultless pearl, my troubled eyes are gently closing out of bliss;—here the scorching heat that had begun to overpower, is keeping off.

Vidyādhara-Ah, what have I done to her?

He has not done anything and, yet, thanks to him, felicity bantshes sorrow,—what an ineffable treasure is the possession of a beloved one! (5)

Vidyādharī—Ah, what! the sky is covered with dark clouds resembling the neck of a peacock intoxicated with love and embellished with the lustre of the creeper-like lightening which incessently flashes and reverberates!

प्रलय-इत्यादि (समासः)—प्रलये या वातावितः तया चोभः तेन गम्भीराः गुलगुलायमाना च मेघाः तैः मेदुरः यः श्रन्थ-कारः तेन नीरन्त्रं यथास्यात्तथा रुद्धं च इव ।

पकवार-इत्यादि (समासः)—एकवारं विश्वस्य प्रसनेन विकटं विकरालं कालस्य मुख-कन्दरे विवर्तमानम् इव।

Yoga Nidra—Total absorption of the spirit—a concenteated meditation as profound as the sleep, particulary that of Visnu at the end of the cosmic yuga.

चिद्याधर:-हन्त, क्रमार-तव-प्रमुक्त वारुगास्त्र-प्रभाव: खल्वेष:-कथम् अविरत्त-प्रवृत्त-धीरधारा-सहस्र-सम्गतै: प्रशान्तम् एव पावकास्त्रम् ?

विद्याधरी-विद्य में विद्यं में [ प्रियं ने प्रियं ने ]

विद्याधर:—हन्त हन्त भोः ! सर्वम् अतिमात्रं दोषाय । यत् प्रतय-वातावित-तो व-गम्भीर-गुलगुलायमान-मेघ मेटुरितान्यकार-नोरन्त्र-लद्वम् । इव एकतार-विश्व-प्रवत-विकट-विकराल-काल-मुख-कन्दर-विवर्तमानम् । इव युगान्त-योग-निद्रा । निकद्ध-सर्वद्वार-नारा-यगोदर-निविष्टम् इव भूत-जातं प्रवेषते । साधु, चन्द्रकेतो ! साधु ! स्थाने वायव्यम् श्रक्षम् ईरितम् । यतः—

> विद्या-कल्येन महता मेघानां भूयसाम् अपि । ब्रह्मणीव विवर्तानां कापि विष्ठस्यः कृतः ॥६॥

विद्याधरी—गाध, को दाणि एसो ससंभमुक्खित्तकरव्मिम-दोत्तरिश्राख्वलो दूरदो एवव महुर-सिलिद्ध-वश्रण-पहिसिद्ध-जुद्ध-व्यावारो एदाण कुमाराणं श्रन्दरे विमाण-वरं श्रोदरावेदि।

[.नाथ ! क इदानाम् एष ससंभ्रमोतित्त् प्त-कर-भ्रमितोत्तरीययाञ्चलो दूरतः एव मधुर-रिनम्ध-प्रतिषिद्ध-युद्ध-व्यापार एतयोः कुमारयोर ् श्रन्तरे विमानवरं श्रवतारयित । ]

् विद्याधर:—( दञ्ज ) दिष्ठथा ! एष श्रम्बुक-वधात् प्रतिनिवृत्तो रघुवति:।

(1. 2. 3.-See P. 251)

Sloka 6—Metre: Anustubh. The allusion is to the docrrine of Vedanta. Vidya—the sicence par excellence—the knowledge of the true nature of the Brahmacca: Profesatyle Vid Sharty Collectione points out that the word. Vivarta is used in the technical sense of

Vidyadhara - Oh yes, it is the powerful effect of Varunic arms which the prince Lava has made use of: Ah, what! here is the non-stop detach of the torrent of rain which totally extinguish the fire-arms.

Vidyadhari-I like that, I like that!

Vidyādhara—Well, well, oh, all that crosses the limit becomes an evil. For —they are surrounded all over with darkness rendered thick by the clouds which toar under the shock of the series of winds of destruction, as if, they have rolled into this cavern—the jaws of the terrible Kāla, wide open to devour, with one gulp, the entire universe; as if, they have plunged into the belly of Nātāyaṇa, where, having closed all the limbs of his body, he has given himself up to deep slumber, at the end of a Yuga it seems that all the beings begin to tremble. Well done! Candraketu, well done! It was quite the time when you should let loose the arrows of the wind! for—

Just as the science operates the dissolution in the Spreume Being of different forms, in the same way the wind has dispersed numerous clouds to unknown regions. (6

Vidyadhari—My lord, who is that person, who, precipitating round and round the lappet of his outer garment, with the wave of his hand showing his agitation, and with his sweets and affectionate words, stopping, from afar, the combat between the two princes is desending amongst them.

Vidyadhara—(Seeing carefully)—This is the lord of the Raghus, and has just returned from killing Sambuka.

the Mayavada—materialism, according to which the world is nothing but an allusion, which could be expelled by the correct knowledge of the Brahman—the extreme Reality. (Cf. Kane notes 165).

शान्तं महापुरुष-संगदितं निशम्य, तद् गौरवात् समुपसंहत-संप्रहारः । शान्तो छवः प्रणत पव च चन्द्रकेतुः कल्याणम् श्रस्तु सुत-सङ्गमने राज्ञः ॥॥॥ तदितस् तावद् एहि । ( इति निष्कान्ते )

।।दतस् तावद् ए।ह । । शत गण्कान्ता ) मिश्र-विष्करमकः ।

(ततः प्रविशिति रामो लवः प्रणतस् चन्द्रकेतुः )

राम:-( पुष्पकाद् अवतरन् )

दिनकर-कुछ-चन्द्र ! चन्द्रकेतो ! सरभसम् पहि दढं परिष्वजस्व । तुहिन-शक्छ-शीतलैस् तवाङ्गैः, शमम् उपयातु ममापि चित्त-दाहः ॥=॥

( उत्थाय सस्नेहासं परिष्वज्य ) ऋषि नाम कुशलं तव दिव्यास्त्र-धर देहस्य ।

चन्द्रकेतुः — कुशलम अत्य् अद्भुत-क्रियस्य प्रियदर्शनम्य लवस्य लाभाभ्युद्येन । तद् विज्ञापयामि माम् इव विशेषेण वा मत्तः-स्निग्धेन चत्तुवा पश्यत्व् अमुं महावीर-प्रकाण्डं तातः ।

रामः—( लवं निरूप्य ) दिष्ट्या-श्रति-कल्यागा कृतिर् श्रयं वयस्यो वत्सस्य।

त्रातुं लोकान् इव परिणतः कायवान् स्रस्त्रवेदः चात्रो धर्मः श्रित इव तनुं ब्रह्म-कोषस्य गुप्त्यै । सामर्थ्यानाम् इव समुद्यः सञ्जयो वा गुणानाम् स्राविर्भूय स्थिष इव जगत् पुण्य निर्माण-राशिः ॥६॥

Verse 7-Metre; Vasanta-tilaka (See P. 11.)
Verse 8-Metre: Puspitagra (See IV, 4) There
is a pun upon the name candraketu. Candra indicates
a power which Both State May Sharti Collection.

Having heard the appeasing words of the great hero, here, out of respect for him, the combat is suspended. Lava is calmed and Candraketu is bowing humbly. May the reunion with sons bring prosperity to the King! (7) Come let us go now. (Exeuent).

## End of the mixed Enterlude

(Enter Rāma, Lava and Candraketu in a state obeisance)

Rāma—(getting down from the Puspaka) O moon of the race of the Sun—Candraketu, come with a sptrited dash and clasp me closely. May your fresh limbs like the fluxes of snow, extinguish the fire which is burning my heart! (8)

(Raising and kissing him with tears of tender affec-

tion)

Are you doing well? You-who carry Divine

arms on your person?

Candraketu—I am well, thanks to having a good luck of meeting of wonderful exploits and handsome-looking Lava. I, therefore, request my dear father to look upon with an affectinate favour, as he has upon me, or even more than myself, on this eminent hero.

Rama (observing Lava) It is a great satisfaction to see the friend of my dear child, graciously auspicious

as he is.

In order to protect the people, he seems to incorporate a consumanate Art of Arms. The law of the worriers has taken refuge, as it were, in his body in order to guard the treasure of the Veda; as though born of the Power itself, he is an assemblage of virtues; or as though in a visible form, he is an aggregation of merits which the universe has ever produced. (9)

Figure - Latanuprasa - A significant repetition of the words.

Verse 9—Metre: Mandākrantā. This verse contains 5 metaphors (utprekṣā). This verse occurs in Mahā. V. Ch. where Paraṣurāma pronounces it at the sight of Rāmacandra

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

लवः—(स्वग्तम्) श्रहो पुण्यानुभाव-दर्शनोऽयं सहापुरुषः! श्राश्वास-स्नेह-भक्तीनाम् एकम् श्रालम्बनं सहत्। प्रकृष्टस्येव धर्मस्य प्रसादो मृति-सञ्चरः॥१०॥ श्राश्चर्यम्! विरोधो विश्वान्तः प्रसपति रसो निवृति-धनः, तद् श्रोद्धत्यं कापि वजिति विनयः प्रह्वयित माम्। भाटित्य् श्रस्मिन् दृष्टे किम् श्रिप परवान् श्रास्मि यदि वा, महार्घस् तीर्थानाम् इव हि महतां कोऽण्य् श्रतिशयः॥११॥ रामः—तत किम् श्रयम् एकपद एव मे दुःख-विश्वामं ददात्य् उपस्नेह्यति च कुतोऽपि निभित्ताद् श्रन्तरात्मानम्। श्रथवा स्नेह्श् च निभित्त-सन्यपेत् इति विश्वतिषद्धम् एतत्—

व्यतिपज्ञति पदार्थान् ज्ञान्तरः कोऽपि हेतुर्, न खलु वहिर् उपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते । विकसति हि पतङ्गस्योद्ये पुगडशकम्, द्रवति च हिमरश्माव् उद्गते चन्द्रकान्तः ॥१२॥

Verse IO—Metre: Anuştubh Campare.
तुरीयो होव मेध्याग्निर् आस्नायः पञ्चमोऽपि वा
अथवा जङ्गमं तीर्थं धर्मो वा मूर्तिसञ्चरः ॥ महावीर० १. १०

Śloka 11.—Metre: Śikharinī (see I, 28). This verse has been cited by Daśarūpaka (I, 42) as an example of Śakti—(power) which pacifies hostility (Virodha-śamana), and also by Sarasvati Kanṭhābharaṇa (V. 178). For Yamaka—Syllabic Assonance, (e.g., 'प्रसरति रसो', 'त्रजति विनयः', 'अस्मिन् अस्मिन, महार्घः ....

महताम, this stanza has been highly appreciated by the commentrators and is, therefore, a fine piece of poetry.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Lava—Oh, how saintly and powerful expression has this hero!

Of confidence, love, emotion, he is the sole and grand receptacle. One would believe to be observing in him a Favour incarnate of Dharma moving about. (10)

## How marvellous!

Hostility being ceased, he spread in me a sentiment of integral blessing. Arrogance having departed somewhere, respect makes me humble. Suddenly, while seeing him, I do not know why I am subjugated, or else, it would be that the great men, like the sacred places, have some inestimable excellence in them. (11)

Rāma—How is it that he procures me some appeasement to my sadness and at the same time for some reasen, fills my heart with affection, or rather not, affection and "to be dependent on reason", both are contradictory terms.

It is the same internal cause which bindes the object together; certainly it is not the external conditions that the affection depends upon: The lotus, in fact, blossomes at the rising of the sun, but the moon-stone melts only when the cool-rayed moon shines (12).

# श्रोद्धत्यम् — उद्धतस्य भावः श्रोद्धत्यम् ।

Grammatical Note: —Upasnehayati.—Denominatve Verb from VSneh with Upa. This word is found only in Anargha Rāghava and has not been attested elsewhere.

Śloka 12.—Metre Mālinī (see p. 33). This verse is also found in Mālati-Mādhava (I. 27). In the first Hemistiche, some scholastic terms are mentioned: पदार्थ:, हेतु:, उपाधि: and the 2nd gives a figure called अर्थान्तरन्यास:—The poetic illustration.

Grammatical Note: -Vyatişijati - 3rd Per. sg. from VVi+ati+sanj-to link together.

चन्द्रकेतुः-प्रियवयस्य ! ननु तातपादाः ।

छव:—ममापि तर्हि धर्मतस् तथैव यतः वियवयस्येति भवतो-क्तम् । किम् तु चत्वारः खलु भवन्त्य एवं-व्यपदेश-भागिनस् तव भवन्तो रामायगा-कथा-महापुरुषाः । तद् विशेषं वृहि ।

चन्द्रकेतुः - नतु ज्येष्ठ-तातपादा इत्य अवेहि ।

छवः ( सोल्लासम् ) कथं रघुताथ एव । दिष्ट्या सुप्रभातम् अच बद् अयं देत्रो हष्टः ।

(सविनय-कौतुकं निर्वर्ग्य) तग्त ! प्राचेतसान्तेवासी लवोऽभि-वादयते।

रामः—आयुष्मन् . एह्य् एह्रि । ( इति सस्तेह्य आलिङ्गय ) अयि बत्स ! कृतम् कृतम् अतिविनयेन । अनेकवारम् अपरिश्कथं प्रेपरिष्य-ज्वस्व माम् ।

परिणत-कटोर-पुष्कर-गर्भ-च्छद्-पीन-मस्या-सुकुमार:1। नन्द्यति चन्द्र-बन्द्रन-निष्पत्व्-जङस् तव स्पर्शः॥१३॥

Śloka 13.—Metre: Aryā (see III, 41). This is a mātrā (mores) metre, where one line is of 30 mores. and a pause after the 12th. The second line is of 27 mores and the pauses after the 12th and the 20th. Ordinarily 4 matras form a Gaṇa. So, after the 5th Gaṇa of the 2nd, line there is a Laghu—a short syllable.

First Line-

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Lava-Who is he?

Chandraketu-Well, dear friend, he is my respectful father.

Lava—And mine also, according to Law, since you are addressing me your dear friend. But are there not only four honorable heroes of the Rāmāyana who have the right to similar appallation? Please explain.

Chandraketu-You should know that he the eldest of my fathers.

Lava—(With respectful joy). What! the head of the Raghus himself? What a good luck! The day of today has dawned in an aususpicius moment, since I have seen the king. (Looking at him with respectful curiosity) Father. Lava—the disciple, of Vālmīki salutes you.

Rāma—Come dear boy come! (He embraces him tenderly) Well, my boy, away with all these excessive formalities. Embrace me closely, again and again.

Like the developped interior retal of full-blossomed lotus—plump, mellow and delicate, cool like the juice of sandal or of the moon—your contact brings to me the hight of felicity. (13).

### 2nd Line-

# ४ ३ ४ ४ ३ ३ ४ ॥ । । ॥ । ॥ । ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ = २७ नन्दयति चन्द्र-चन्द्रन, निष्पन्द्र-जडस्, तव स्पर्शः ॥

In accordance with Indian metrical classification Aryā metre is the ardhasamvṛtta half-symetric.

1. परिणत-कठोर इत्यादि (समासः) परिणातस्य कठोरस्य पुष्करस्य गर्भच्छतः तृहत् पीतः मसगाः सङ्गारश्च यः स तथोक्तः । पुष्करस्य गर्भच्छतः तृहत् पीतः अस्याः सङ्गारश्च यः स तथोक्तः । छवः—(स्वगतम्) ईहषो मां प्रत्य अभीषाम् अकारगास्नेहः। मया पुनर् एभ्य एवाभिद्राधम् । अज्ञानेन यद् आयुध-परिग्रहं यावद् अध्यारूढो दुर्योगः। (प्रकाशम्) मृष्यत्व् इदानीं लवस्य बालिशतां तातपादाः।

रामः-किम अपराद्धं वत्सेन ? चन्द्रकेतुः-अश्वानुयात्रिकेभ्यस् तात-प्रताप-आविष्करगाम्

उपश्रुत्य बीरायितम्<sup>2</sup> अनेन।

रामः—नन्व अयम् अलङ्कारः चित्रस्य ।
न तेजस् तेजस्वी प्रस्तम् अपरेषां विषहते,
स तस्य स्वो भावः प्रकृति-नियतत्वाद् अकृतकः।
मयूखैर् अश्रान्तं तपित यदि देवो दिनकरः,
किम् आग्नेयो प्रावा<sup>3</sup> निकृत इव तेजांसि वमित ॥१४॥

- 1. Gram. Note—Abhidraugdha—Used with dative contrary to the rule of Pāṇinī क द्वह हेर्प्यास्यार्थानां य प्रतिकोप: (I. 4. 37). Mme. Stchoupak says that Kaṇa's reading 'drogdhum' seems to be the correction of the Editor. Kane, on the other hand does not regard our reading "abhidrugdha" correct on the ground that the meaning of 'duryoga' is not quite clear, and that 'ebhyah abhidrugdham' is incorrect. But such poetic licences we find elsewhere too. Cf. Bhāgvat Purāṇa, IV. 20.3. नाभिद्रहाति भूतेभ्यः" The variation quoted by Kale is 'abhidrogdhum.' We have adopted the reading of Mme. Stchoupak.
- 2. Virāyitam—This denominative is inattested elsewhere except as an erotic term (cf. Mme. Stchoupak p. 118 n.).

Past Participle from denominative "Virayate" (बीरवत् आचरति इति)

ति आचरात हात) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Śloka 14—Metre: Vasanta-tilaka. (See p. 11)

Lava—(Aside). Such a disinterested affection towards me by such an august personage! And, me an arrongant fellow, I have treated him like enemy and my wickedness has gone to the degree of taking up arms against him? (Loudly) Let my august father pardon the stupidity of Lava.

Rāma-What fault did my boy commit?

Candraketu—Having heard the guards of the horses proclaim the glory of my august father, he has followed his heroic bent.

Rama-Well, it is an ornament for a Kṣatriya.

The chivalerous man does not know to tolerate the chivalery spread by the others. Therein lies his own characters: there is no ficticiousness about it, for, it is engendered in his nature; just as, with its rays, if the Sun-god untiringly inflames the fire-stone, like an humiliated one, woes it not pour out the rays? (14).

3. Āgneyarāvā—called; Sūryakānta-mani-Ś iā.—a variety of cristal-rock, of which it is said that it vomits flames when brought into contact with the rays of the sun. It is also called 'agnikātikā' or (inakānta' elsewhere (See Navaratna Prakāśa 115)

Compare the idea in Bhartrhari's Niriśataka 37

(१ यद्चेतनोऽपि पादै: स्पृष्ट: प्रज्वलति सिन्तुरनिकान्तः । तत्तेजस्वी-पुरुष: परकृत-निकृतिं कथं सहते ॥ Compare also: Kiratarjuniya II 21 for the 1st Hemistiche.

(२) किमपेच्य फलं पयोधरान् ध्वनतः प्रार्थयते सृगाधिपः । प्रकृति खलु सा महीयसः सहते नान्य-ममुत्रसिष् ॥ Also compare Sisui й a-Vadha II, 31 तृप्तियोगः परेगापि महिस्ना न महात्मनाम् । Figure Controllection.

चन्द्रकेतुः —श्रमषोऽप्य श्रस्य एव शोवते महाबीरस्य। पश्यन्तु हि तातपादाः प्रियवस्य-नियुक्त-जृस्मकास्त्र-निष्कम्पस्तिस्थ-तानि सर्वतः सैन्यानि।

रामः - वत्स ! लव ! संहियताम् अस्त्रम् । त्वम् अपि चन्द्र-वेतो ! नि॰र्यापार-विलित्तानि सान्त्वय बलानि ।

छवः—यथाज्ञापयति तातः । ( इति प्रिणिधानं नाटयति )

चन्द्रकेतुः-चथादिष्टम् । ( इति निष्कान्तः )

छवः—तात ! प्रशान्तम् अस्त्रम् ।

राम: - वत्स ! सरहस्य-प्रयोग-संहाराण्य् त्रस्त्राण्य् त्राम्नाय-वन्ति ।

> ब्राह्माद्यो ब्रह्म-हिताय तप्त्वा, पर:-सहस्ताः शरदस् तपांसि पतान्य् त्रपश्यन् गुरवः पुराणाः स्वान्य् एव तेजांसि तपोमयानि ॥१४॥

त्रश्रेताम् अस्त्र-मन्त्रोपनिषदं भगवान् कृशाश्वः परःसहस्त-संवत्सरान्तेवासिने कौशिकाय प्रोवाच । स तु भगवान् महाम् इत्य् एष गुरु-पूर्वानुक्रमः । कुमारस्य कुतः संप्रदाय इति पृच्छामि ?

छवः:-स्वतः प्रकाशान्य् आवयोग् अस्त्राणि ।

रामः—( विचिन्त्य ) किं न संभाव्यते ? प्रकृष्ट-पुगय-परिपाकी-पादानः कोऽपि महिमा स्यात् । द्विवचनं तु कथम ?

खवः—भ्रातराव् आवां यसौ। रामः—स तर्हि द्वितीयः कः ? (नेपथ्ये)—दग्डायन<sup>2</sup>!

<sup>1.</sup> Amnāya-vant—This adj. is inattested elsewhere. Śloka 190-9 Profe Salva Vrat Shastri Collection.

Ca Digitized by Arga Samaj Foundation Cheguai and e Gango triat of great hero. Let my father look: the Jymbhaka arrows which my dear friend has made use of, have, from, all sides, immobillised and plunged our troups into a stupour.

Rāma — My dear Lava retrace your arms, and you Candraketu, recomfort the stupified forces from their inertia.

Lava—As my father commands! (Gesticulates attitude of meditation).

Candraketu-To your orders ! (Goes out).

Lava-Father, the arms have been abated down.

Rama—My dear boy, these arms, of whose employment and retracing are a great mystery, involve a traditional transmission.

The ancient Sires Brahmä and others, having practised, for the sake of preserving the sacred love, austerities for more than 1000 years, saw them, as if they were the lustre of their own penance. (15).

Thereupon, the venerable Kṛśiśva revealed the mysterious Science of relative formulae of these arrows to the son of Kuśika who was his disciple for than 1000 years. This venerable passeed them on to me That was the old succession of their possessors. How had they been transmitted to the young warrior! I ask you.

Lava-Spontaneously these arrows were revealed

to two of us.

Rāma—(After reflection) What is unsurmountable? This might be perhaps some greatness caused by the ripening of some pre-eminent merits, But. why have you said "two."?

Lava - We are twin brothers.

Rama-Then, where is the second one?

(Behind the scenes) - Dandayana!

<sup>2.</sup> Dandayana appeared in the Prelude as disciple of Valmiki.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri श्रीयुष्मतः किल लवस्य नरेन्द्र-तिन्यर् , श्रायोधनं ननु किम् श्रात्थ सखे तथेति । श्रवास्तम् पतु भुवनेष्व श्रधिराज शब्दः चत्रस्य शस्त्र-शिखिनः शमम् श्रव यान्तु ॥१६॥

रामः—अथ कोऽयम् इन्द्र-मणि-मेचक-च्छुविर् 1 ध्वनिनैव बद्ध-पुलकं करोति माम्। नव-नील-नीरधर-धीर-गर्जित-चण-बद्ध-कुड्मल-कदम्ब-डम्बरम् 2॥१७॥

लवः —श्रयम् श्रमौ मम ज्यायान् श्रार्यः कुशो नाम भरता-श्रमात् प्रतिनिवृत्तः ।

रामः—(सक्षैतुकम्) वत्स ! इत एवाह्वयैतम् आयुष्मन्तम्। छवः—एवम् । ( इति परिकामित ) ( ततः प्रविशति कुशः ) कुशः—( साक्र्त-हर्ष-धेर्यै धतुर् आस्फालयन् ) दत्ते न्द्राभय-दित्तिणैर् अभगवतो चैवस्वताद् आ मनोर् 4, इसानां दहनाय दीपित-निज-क्षत्र-प्रतापाधिभिः ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Śloka 16-Metre: Śikhari nī. (see I, 28). This speech was made at the cantonade, equivalent to Ākaśa-bhāṣita.

Śloka 17—Metre: Manju-bhasni. (see P. 26). This verse is oft-quoted example of Bhavabhūti's skill of sound echowing the sense. cf. Mal. III. 7.

<sup>1.</sup> इन्द्र इत्यादि (समासः) — इन्द्र-मिग्निवत् मेचका ( नीला ) छिवः कान्तिः यस्य ।

<sup>2.</sup> नव-नील इत्यादि (समासः)—नवस्य नीलस्य नीर-धरस्य ( मेथस्य ) यत् घीरं गर्जितं तस्य च्यो बद्धाः कुड्मल-कदम्बाः तेषाम् इव डम्बरः ( शोभा ) यस्य तत् तथोक्तम् ।

Lava—may he live long, I am he told, he has the picked up a combat with the soldiers of the King? What do you say, friend? That is indeed true? Let, today, be extinct-the name of the supreme King. Let these flames of fire the arms of Krśaśva, henceforth be extinguished (16).

Rāma—Who is then that, with dark complexion 'of saphire? Only the sound of his voice makes the hair of my body stand at their end. and I resemble a Kdamba tree which at the deep thundering of a dark new cloud, has instantaneously put forth its bud. (17).

Lava That is exactly my elder brother the noble

Kuśa returning from the hermitage of Bharata.

Rima—(With curiosity) My boy, bring him here, may he live long!

Lava-All right, He moves away.

Kuśa-(Brandishing his bow with dignity, delight and

fortituce.)

If with those, by whom the security as recompensation, was granted to Indra, who, since the venerable Manu Vaivasvat, in order to consume the arrogant people, lighted

दीपित इत्यादि (समासः)—दीपितः निजः चत्र-प्रतापः एव श्रिप्तः यैः तैः तथोक्तैः ।

Ślaka 18—Metre : iŚārdūla-Vikrīḍitam (see p. 54) 3. दत्तेन्द्र इति (समासः)—दत्ता इन्द्रस्य अभय-दित्ताणा यै: तै तै:।

Allusion is perhaps to Kakutstha whom Indra called to help him to conquer the Demons.

Manu Vaivasvanta—Son of the Sun (Vivasvant)—founder of the principal dynesties mentioned in the Puranas, especially the Solar dynesties of Ayodhya. This verse has been cited by Saras. Kbh. V. as an example of abhimaniki Priti—pleasure born out of Pride.

4. Grammatical Note. 'A Manoh'—governs a noun in the ablative. cf Panina 1. 4. 39. आङ् सर्वादा बचने।

Digitized by Arva Samai Foundation Chennai and eGangotri आहित्यर् यादे विश्वही नृपातिभर् धन्य ममेतत् ततो, दोप्तास्त्र-स्फुरद्-उत्र-दोधिति-शिखा-नीराजित-उयं धनुः॥१॥। ( इति विकटं परिकामित )

रामः —कोऽण्य् श्रास्मिन् इत्रिय-पोतके पौह्यातिरेकः । हिष्टिस् तृणीकृत-जगत्-त्रय-स्तर्य-सारा, श्रीरोद्धता नमयतीय गतिर् श्रारेजीम् । कौमारकेऽपि गिरिबद् गुरुतां द्धानो वीरो रसः किम् त्र्यम् एत्य् उत द्र्षं एव ॥ १६॥ छवः — ( उपस्य ) जयत्व् त्रार्थः । कुशः — नन्व् त्रायुष्मन् ! किम् इयं वार्ता 'युद्धं युद्धम्' इति ।

कुरा:— नन्य आयुष्मन् ! किम् इय वाता 'युद्ध युद्धम्' इति । छचः — यत् किंचिद् एतत् । आर्यस् तु हप्तं भावम् उत्सृज्य येन वर्वनाम् ।

विनयेन वर्तताम्।

कुश:-किम अर्थम ?

छवः -- यद् अत्र देवो रघु-पतिस् तिष्ठति । स च स्निहत्य् आवयोर् उत्कराठते च युष्मन्-सन्निकर्षस्य ।

कुशः—(सतर्कम्) स रामायगा-कथा-नायको त्रद्धकोषस्य गोपायिता ?

Nīrājita—Pass. Past Participle from Vraj with nis—causal. to perform the nīrājana ceremony. Nirajana is an act of showing lights to the idol. Kane mentions it also a religions ceremony performed in the month of Āśvin (Nov-Dec.) before taking the field (cf. Kane notes. p 171). The derivation ponited out by the commentator Kṣīra Svāmin is:

"नीरस्य (शन्त्युदकस्य ) त्रजनं (चोपः ) त्रात्र इति नाराजनम् सन्त्रोक्स्या सुद्धनाग्रुष्ट्राहेड्डास्ट्रीसंश्चेष्टेमाङ्गत्रकां स्टालें।

<sup>1.</sup> आदित्य - अदिते: अयम् आदित्यः ( एयत )

<sup>2.</sup> दीप्त-इत्यादि ( समासः )—दीप्तानां श्रस्त्राणां याः स्फुरन्त्यः स्माः दीधितयः तासां शिखाभिः नीराजिताः एषा यस्य तत् ।

their own Ksatriyan fires, if with those kings, the descendant of Raghu, there is going to be a combat, then, blessed be my how, round whose chord illuminate the flames of the formidable and flashing rays of the ardent arrows. (18).

(He moves in haughty strides).

Rama-There is in this small Katriya some excess of virility.

His look which is the essence of of the triple world, noble and firy, his gait seems to bend the earth, in his adolescence; he has the mangnonimity of the mountain. It is the Heroic Sentiment which comes to me or else the Pride in person. (19).

Lava-(Approaching) May the noble brother be victorious!

Kuśa-Well, dear brother, what is this talk about 'combat, combat'?

Lava—Oh, it is quite trifling, noble brother. Give up your natural arrogance and behave modestly.

Kuśa-Why so?

Lava—For here stands the King, the head of the Raghus. He loves us both and is very anxious to see you.

Kuśa—(Reflecting) The hero of Ramayana?—the guardian of the treasure of the Vedas?

This verse has been cited by Sar. Kbh. (V. 167) as an example of abhimaniki (Priti)'—joy born out of pride.

Śloka 19 – Metre: Vasanta-tilaka (see p. 11). This stanza has been quoted by Sah-Dar (91) and Daśa. (II. 11) as an example of 'vilasa' – vivacity of which Dhīrā dṛṣṭi—steady look, and citrā gati—wonderful gait and others are indices. (See Mme. Stchoupak. 121. n.)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

लवः - श्रथ किम्।

कुश:—ग्राशंसनीय-पुण्य-दर्शनः स महातमा । किंतु कथम् श्रम्माभिर् उपगन्तव्य इति न संप्रधारयामि ।

लवः — यथैव गुरुस् तथोपसद्नेन 1 ।

कुशः - कथं हि नाम एतत्।

छवः - अत्य् उदात्तः सुजनस् चन्द्रकेतुर् श्रौर्मिलेयः प्रिय-वयस्य इति संख्येन माम् उपतिष्ठते । तेन तत्-सम्बन्धेन धर्मतात एवायं राजर्षिः ।

कुशः —संप्रत्य् श्रवचनीयो राजन्येऽपि प्रश्रयः। ( उभौ परिकामतः)

ळवः--पश्यत्व् एनम् आर्थो महापुरुपम् आकारानुभाव-गाम्भीय-संभाव्यमान-विविध-लोकात्तर-सुचिग्ति।तिशयम्<sup>2</sup>।

कुश:-( निर्वएर्य )

श्रहो प्रासादिकं रूपम् श्रनुभावश्च पावनः !
स्थाने रामायण-कविर् देवीं वाचम् व्यवीवृतत् ॥२०॥
( उपस्य ) तात ! प्राचेतसान्तेवासी कुशोऽभिवादयते ।
रामः—एह्य एहि त्रायुष्मन् !
श्रमुताध्मात-जीमृत-स्निग्ध-संहननस्य ते ।
परिष्वङ्गाय वात्सल्याद् श्रयम् उत्करठते जनः ॥२१॥

Śloka 20-0. Prof. Satya Van Sauth Collection.

<sup>1.</sup> Upasadana—Kane takes it as. उपसद्नेन=आगमनेन। But Mme. Stchoupak takes it as disciples who come to be seated near their preceptor (Guru) in order to receive religious instruction.

<sup>2.</sup> श्राकार इत्यादि (समासः)—श्राकारः श्रनुभावः गाम्भीर्ये च तैः सम्मान्यमानः विविधानां लोकोक्तरोगां सुचरितानां श्रतिशयः बस्य स तम् ।

Lava-Oh, Yes.

Kuśa—This great man has an attractive and august appearance. But how is he going to be accosted by us. I cannot concieve.

Lava—Exactly as a spiritual father; reverentially. Kuśa—How is it possible?

Lava – He very emminent and noble Candraketu, son of Urmilā treats me as friend. This Royal sage, therefore, is really our father out of custom simply.

Kuśa -In that case the respect is not at all objectionable, though shown to a man of noble caste.

(Both move about).

Lava—May my noble brother look at this mighty hero: his manners, his majesty, his serenity make us comprehend the profusion of his various excellent exploits uncommon to mortals.

Kuśa-(Observing Rāma)

O, Handsmeness, benificence and serene! O, Majasty purifying! How rightly the poet of Ramayana has manifested the Goddess of Speech (i.e.: Poetry) (20)

Father, Kuśa-the disciple of Valmiki salutes you. Rāma-Come dear boy, come.

Your body glissing and sweet, resembling a cloud full of embrosia is longed eagerly, out of affection, to be embraced by this man. (21)

## Grammatical Note - Vyavivrtat-

Redulicated agrist from vi+vrt (see notes on pages 31-32) cf. Ramāyana (II. 5-6) where vivarta is called as Sabda-Brahman—the Sacred Word.

Śloka 21.—Metre: Anustubh, In Sahitya Darpana (241) Vātsalya—affection of the parents for their children is enumerated in the list of Rasa. Bharata's Natya Shastra does not mention it. The first Hermistiche is also found in Mv II. 46.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

(परिष्वज्य । स्वगतम् ) तत् किम् अपत्यम् श्रयं दारकः ? अङ्गाद् अङ्गात् सत इव निज-स्नेहजो देह-सार:, पादुर्भ्य स्थित इव बहिश् चेतना-धातुर् एव। सान्द्रानन्द-चुभित-हद्य प्रस्नवेनैव । सृष्टो. गात्रं श्लेषे यद् ऋमृत-रस-स्रोतसा सिञ्चतीव ॥२२॥ खव:-तात! लेलाटंतपो<sup>2</sup> धर्मायु: तद् अन्न साल-वृत्त-च्छाये सुहूर्तम् आसन-परिप्रहं करोतु तातः। राम: - यद् अभिरुचितं वत्सस्य। ( सर्वे परिकम्य यथोचितम् उपविश्वनित । राम:-( स्वगतम् ) त्रहो प्रश्रय-योगेऽपि गति-स्थित्य त्रासनादयः। साम्राज्य-शंसिनो भावाः कुशस्य च लवस्य च ॥२३॥ वपुर् श्रवहितसिद्धा एव छच्मी-विहासाः, प्रतिकल-कमनायं कान्तिमत् केतयन्ति । श्रमछिनम् इव रत्नं रश्मयस् ते मनोज्ञाः विकसितम् इव पद्मं विन्दवो माकरन्दाः ॥२४॥ भृयिष्ठां च रघु कृत-कुमार-च्छायाम् अनयोः पश्यामि ।

श्रमृत-इत्यादि (समासः) —श्रमृतेत (जलेन) श्राध्मातः जीमृतः (मेघः ) तद्वत् स्तिग्धं संइतन (वपुः) यस्य स तस्य ।

Verse 22.—Metre; Mandakranta. (See pp. 46-47). Compare: A verse quoted in Nirukt a (Ch. III). यज्ञाद अज्ञात संभवसि, हृदयाद अधिनायसे। आत्मा वे पुत्र-नामासि स जीव शग्दः शतम्॥ सान्द्र-इत्यादि (समासः)— सान्द्र: (धनः) आनन्दः तेन जुमितं हृदयं तस्य

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri (Embracing him, aside) whose child would this boy be?

As though, flowing from every limb of mine under the effect of my own tenderness, he is the essence of my body, as though revealed in a bodily form, he is the substance of my thought. It seems, he has sprung from the effusion of my heart agitated by an intense joy and my body embracing him, it seems, is bathed in a pool of embrosia. (22)

Lava - My father, the sun is hurting you on the forehead. May my father be seated for a while in the shade of this Sala tree.

Rāma-As it please my dear child. All move about in order and take their seats, (Aside).

Ah. In this act of civility, in their gait, manners of sitting and the rest, all these behaviours of Kuśa and Lava indicate their Royal bearing. (23)

Their boly with its exquisite charms and natural perfection appears to us pleasant and embellished with beauty. It their boly appears to be a pure jewel emanation charming race, or the necterine drops of a blossomed lotus. (24)

2. Gramatical Note.—लजाटंतपनीति लजाटंतपः (उपपद्-समासः) This form has been attested by Panini (III. 2.36.) असूर्य-जलाटयोर् दशि तपो : by which the nasal element is put after 'lalața' in accordance with "अरुद्धिपद् अजन्तस्य सुम्"

Śloka 23.-Metre; Anustubh.

Śloka 24 - Metre: Mālīni. (See p. 32):

3. Ketayati.—Denominative of 'Keta'—A place of rendezvous The use here is inattested elsewhere and is associated with 'Keta'—form; image Kane: Ketayati'—adorns.

4. माकरन्दाः—मकरन्दस्य इमे माकरन्दाः।

करोर-पारावत-करठ-मेचकम् 1 वपुर् वृष-स्कन्ध सुवन्धुरांसकम् 2 । प्रसन्न-सिंह-स्तिमितं च वीचितम् ध्वनिस् च माङ्गल्य-सृदङ्ग-मांसळः 3 ॥२॥॥

( निपुर्ण निरूप्य ) श्रये न केवलम् अस्मद् अङ्ग-संवादिन्य् श्राकृति:।

त्रापि जनक-सुतायास् तत्र तत्रानुरूपम् ,
स्फुटम् इह शिशु-युग्मे नैपुणोन्नेयम् ।
ननु पुनर् इव तन् मे गोचरीभृतम् अह्लोर्
अमिनव शतपत्र-श्रीमद् श्रास्यं वियायाः ॥२६॥
मुक्ताच्छ-दन्त-च्छवि-सुन्दरा इय म्
सैवोष्ट मुद्रा स च कर्ण पाशः।
नेत्रे पुनर् यद्यपि रक्त-नीले. श्र

Śloka 25.—Metre: Vamaastha: Patha of 12 syllables.

नतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ।

नगगा तगगा नगगा रगगा

151 | 51 | 51 | 515 1. कटोर- पाराव- तकएठ- मेचकं

कटोर-इत्यादि (समासः) —कटोरः पारावतः (कपातः) तद्वत् मेचकं (।लं) यत् तत् तत्।

- 2. वृषस्कन्ध-इत्यादि (समासः) वृषस्य स्कन्य इव सुवंबुरी श्रांसी यस्य तत् तत्।
- 3. माङ्गरुय इत्यादि (समासः)—मङ्गले वादितः माङ्गरुयः यः मृदङ्गः तद्वत् मांसत्तः ध्वनिः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

And I recognise in them a great resemblance with the Princes of the family of Raghu.

Sombre, like the neck of a fully matured pigeon, is their body with the shoulders well-built like the neck of a bull; their look remains steady like that of a resting lion; their voice has deep sound of a ritual-drum. (25)

(Observing with attention) Ah, but it is not only their face that resembles mine.

Is it not that, this one or that one still resembles the daughter of Janaka? That what I see in this couple, is to be contemplated thoroughly. Is it not that which comes back in the sphere of my eyes, with its splendour of very young hundred-leafed lotus, the face of my beloved? (26)

Embellished with the lustre of her white pearl-like teeth, it is quite the same stamp of her lips, and the same snare of her ears, if, on the other hand, though the bluishness of the eyes in them tends to be red, the virtue of her charm, nevertheless, is the same. (27)

Śloka 26—Metre: Mālinī (See P. 32). This verse has been cited by Sarasvati-kbh. (V. 167) as an example of an affection founded on resemblance (aupamāniki prīti),

Unneya—to be inferred: (See P. 39). Mme. Stchoupak says it is the 'anumāna'—inference founded on certain sign, an element rejoinder of the action called 'garblas samdhi'. (Thatra Indian 16)

called 'garbha-samdhi'. (Theatre Indien 46).

 श्रमिनव इत्यादि ( समासः )—श्रभिनवं शतपत्रं (कमलं) तद्वत् श्रीमत् ।

Sloka 27-Metre: Indravajrā (See P. 17)

6. मुक्ताच्छ-इत्यादि( समासः)—ग्रकावत् श्रच्छाः (सुन्दराः) ये दन्ताः तेषां या छविः तया सुन्दरा या सा।

Saivostha—This irregular Sandhi, for (Saivaustha') is generally not admitted in the compounds (e. g. adharostha) cf. Stchoopak 124. n.

8. Rakta-nila-The boys were worriors., therefore

(विचिन्त्य) तद् एतत् प्राचेतसाध्युषितम् अरएयं यत्र किल देवी परित्यक्ता । इयं चानयोर् आकृतिर् वयोऽनुभावश्च । यदिष स्वतः प्रकाशान्य् अस्त्राणि इति तत्र विमृशािष । अपि खलु तत् चित्र-दर्शन-प्रासङ्गकिम् अस्त्राभ्यनुज्ञानम् उद्भूतं स्यात् । न ह्य असम्प्रदायिकान्य् अस्त्राणि पृवेषाम् अप्य अनुगुश्रुमः । अयं च संसवमानं सुखदुःखाित गयो हदयस्य मे विस्नम्भयते । यमाष इति च भूयिष्ठम् आत्म-संवादः । भूयिष्ठं च सया द्विधा प्रतिपन्नो देव्या गर्भिणीभाव आसीत् ।

(सास्नम्)

पुरा कहे स्नेहे परिचय-विकासाद उपचिते,
रहो विश्रव्याया श्राप सहज-लजा-जडहराः ।
मया पवादी ज्ञातः करतल-परामर्श-कलया
क्रिया गर्भ श्रन्थिस् तदनु दिवसः कर श्राप तया।।२=॥
( क्रितः ) तत् किम् एतो एच्छामि केनिबद् उपायेत ।
लवः—तात! किम् एतत् ?
वाष्प-वर्षेण नीतं वो जगन्-मङ्गल-मानसम् ।
श्रवश्यायावसिकस्य पुरुडरीकस्य चारुताम् ॥२६॥
कृशः—श्राय वत्तः!
विना सीतादेव्या किम् इव हि न दुःखं रघुपतेः
प्रिया-नाशे छत्स्नं किल जगद् श्रर्रायं हि भवति ।
स च स्नेहस् तावान् श्रयम् श्रिप वियागो नि रविधः
किम् पवं त्वं पृच्छस्य श्रनिधगत-रामायण इव ॥३०॥

their eyes had a reddish tinge in blue. The explanation of Viraraghava that their eyes were red, whereas the eyes of Sita were blue is unconvincing. This only refers to the fact that 'red' eyes for womer that but had been been been been converted to the fact that 'red' eyes for womer than the converted to the fact that 'red' eyes for womer than the converted to the fact that 'red' eyes for womer than the converted to the conver

(After reflection) This is the very forest inhabited by the boys of the son of Pracetas, where, I am told, the queen was abandoned. This should be their appearance and then their age, their majesty ..... and also the Arrows are revealed to them spontaneouslythat point I must comtemplate upon, or, the authority, that I gave at that time of seeing pictures, might have been accomplished?...For, I have not heard the people were never revealed without tradition. And, there is also such an excess of joy and sorrow produced in my heart, - it reassures me in my trouble 1... And above all, I had percieved the double pregnancy of the queen !...

When our love, formerly, increasing under effect of integral intimacy, had attained its zenith, in secret, her eyes, so confident as she had been. were numbed out of her natural bashfulness, -I was first to notice, thanks to the art of gentle touch of my palm, the double fruit formed in her foetus. Some days after she had also

noticed it.

(28)(Weeping) Do I enquire of them by some device?

Lava-Father, what is this?

Under the rain of tears, your face, which has given blessings to the Universe, puts on the charm of the lotus besprinkled with rose. (29)

Kuśa-Well, my dear father

Excepting the queen Sita, is there anything else that brings sorrow to the master of the Raghus? the venerable disappeared and the whole world became, oh, ves a desolate forest... This love so great and also this endless separation-Why do you interrogate him so, as though, you have not read the Ramayana?

the warriors it may be a conventional characteristic.

Śloka 28-Metre: Śikharini (See P. 38).

1. सहज-इत्याति (समासः)—सहजा या लज्जा तया जडाहक् यस्याः सा तस्याः ।

Śloka 29-Metre: Anustubh.

Śloka 30-Metro. Prof. Salya Wal Shasti Callection.

रामः—(स्वयतम्) अये तट-स्थित आलापः! छतं प्रश्नेन।
मुग्ध-हृद्य! कोऽयम् आकिस्मिकस् ते स्नेह-पिन्सिनो विकारः?
एवं च निर्भिन्न-हृद्यविगः ।श्यु-जनेनाप्य अनुकिष्पतोऽस्मि।
भवतु तावद् अन्तरयामि । (प्रकाशम्) वत्नौ रामायया रामाययाम्
इति श्रूयते भगवतो वाल्मीकेः सरस्वती-निष्यन्दः प्रशस्तिर् आदित्यवंशस्य। तत्र कौतुह्लेन यत् किंचित् श्रोतुम् इच्छामि।

कुशः—स कृतस्त एव संदर्भोऽस्माभिर् छावृत्तः। स्मृति-प्रत्यु-पस्थितौ तावद् इमौ वाल-चरितस्यान्तऽध्याये द्वौ ऋोकौ।

रामः - उदीरयतु वत्सः।

कुशः—प्रकृत्या एव विया सीता रामस्यासीत् महात्मनः । वियभावः स तु तया स्वगुणेर् एव वर्धितः ॥३१॥ तथेव रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत् । हृद्यं त्व एव जानाति प्रीति-योगं प्रस्परम् ॥३२॥

रामः — कष्टम् श्रातिदारुगोऽयं हृदय-ममोद्घातः । हा देवि ! एवं किलैतदासीत् । श्रहो निरन्वय-विपर्यास-विरस-वृत्तयो विप्रलम्भ²-पर्यवसायिनस् तापयन्ति संसार-वृत्तान्ताः ।

क तावान् त्रानन्दो निरितशय-विसम्भ-वहुलः, क वाऽन्योन्यप्रेम क च नु गहनाः कौतुक-रसाः।

<sup>1.</sup> Antarayami - Denominative vb. from antara

Śloka 31-32—This Scene was inspired from Rāmāyana (VII 93-94) where the boys recite the poem of Vālmiki before their father. The verses occur in Gorresio Edition of Rāmāyana (Paris 1843—1888). But in Bombay addition the verses are different.

<sup>2.</sup> Vipralambha—Deception. But in rhetorical term it means "love in separation." (cf. Sāh. Dar. 212 ff.; Regnaud 302-3. cf. VI 32-33 where the word is employed Cfrot Rost. Satyas Viat Chiestri Police I panā—rare—a

Rāma—(Aside) Ah, this is an indiffernt speech... unless to question them, O, stupid heart what is this sudden emotion which inundates you with tenderness? This, the anxiety of my heart is divulged, that I have become an object of pity of the children even. Be it so. I would change the topic. (Aloud) My children, we have heard a lot about Rāmāyana—this flow of eloquence of the venerable Valmīki, proclaming the glory of the dynasty of the Sun. I would, out of curiosity, like to hear something of it.

Kuśa-We have precisely learnt the entire work. Here, at first, are two stanzas which I seem to have remembered. They are to be found in the last

chaprer of Bala-carita.

Rama-Recite, my boy.

Kuśa—Naturally Sītā hereself was dear to Rāma—the magnonimous, but she had increased this love through her own qualities. (31)

And, in the same way to Sītā, Rāma was more loved than her own life, for, it is the heart which knows the reciprocation of love. (32)

Rāma—Alas, how cruel is it, it saps the vitals of my heart. Ah, queen, it was to be even so. Alas! that they should make a paripotecia a sudden turn of fortune) of our changeable existence, such an insipid unfolding of the sudden changes bordering upon deception!

Where is that bliss so great, augmented by our unsurpassed confidence? Where is that reciprocal love; where are those profound delights? In prosperity as well

philosophical Buddhistic term, (2) and Samkalpa. (cf. P. 154). Kane translates it विश्रलम्भे (वियोगे ) पर्यवस्यन्ति इति That end in separation.

Śloka 33 -Metre: Śikharini (See P 38) निरतिशय-इत्यादि (समासः )—निरतिशयः यः विस्नम्भः

तेन बहुतः।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri सुखे वा दु:खे वा क सु खलु तद् ऐक्यं हर्ययोज , तथाप्य-एष प्रागः स्फुरति न तु पापो विरम्नति ॥३३॥ भो कष्टम् !

प्रिया-गुण-सहस्राणाम् एकोन्मीलन-पेशलः।
य एव दुस्मरः कालस् तम् एव स्मारिता नयम् ॥३४॥
तदा किंचित् किंवित् कृतपद्म् अहोभिः कितपयैस्
तद् ईपद्-विस्तारि स्तन-मुक्कलम् आसीद् मृगदशः।
वय:-स्नेहाकृत-व्यतिकर-धनो यत्र मद्नः

प्रगत्भ-व्यापारः स्फुरित हिंद सुग्धश् च वपुणि ॥३४॥ लवः—अयं च मन्दाकिनी-चित्रकृटवन-विहारे सीतादेवीम् चिद्रश्य रघुण्ते: श्लोकः—

त्वद् अर्थम् इव विन्यस्तः शिला-पदोऽयम् अव्रतः यस्यायम् अभितः पुष्पैः प्रविष्ट इव केसरः ॥३६॥

रामः—( सनजा-स्मित-स्नेह-करणम् ) श्रति हि नाम मुग्धः शिशुजनः, विशेषतस्त्व श्ररण्य-जनः। हा देवि, स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य-तन्-समय-विश्रम्भातिप्रसङ्ग-साज्ञिणः।

L. 1 The same idea is expressed I 39. Śloka 34—Metre: Anustubh.

Śloka 35-Metre: -Śikharini (See P. 38) This verse accurs in Mālati-Mādhava (IX. 29.) with reading carati instead of sphurati.

1. चयः-इत्यादि (समासः)—वयः स्नेहः श्राकृतं च तेषां यः व्यतिऋरः तेन घनः यः स तथोक्तः ।

Śloka 36—This śloka does not occur in Rāmāyana. A commentator points out that that might have been omitted by the copyists. A nearest version of it has been mentioned by Mme. Stchoupak in the Bombay edition II, 95. etc.; (also cf. Jacobi Rām p. 13).

as adversity, where is that union of our heart? And, however, this breath of life, still throbs and that accursed one does not stop. (33)

Oh Misery! Oh, how charming was this time which on account of thousands of virtues of my beloved, I am reminded of, the memory of which is so painful to me. (34)

Then their place was marked, little by little; after some days like the tender buds, the breasts of the beautiful fawn-eyed Stä, were slightly expanded...... It was then, that the Cupid was deepened by the combined effort of age, affection and desire, throbbs audactously and actively in her heart, but was naive in her boody. (35)

Lava—And this was the stanza which during their walk in the wood of Citrakūta-mountains near Mandākinī that the Head of the Raghus addressed to Sītā:—

For you, as if, had been installed this stone-slab in front of us, upan which fram all sides, a Kesara tree was raining flowers (36)

Rāma—(Smiling with embarrassement, affection and sorrow). The children are really naive, especially those who live in the forest. Ah, Queen, do you remember this site,—the testimony of our exteme and confident affection at that time.

Ah, misery!

त्वदर्थम् इव विन्यस्ता त्व इयं ऋच्या-समा शिता । यस्याः पार्श्वे तकः पुष्पैः प्रकृष्ट इव केसरैः ॥

स्मरिक "प्रदेशस्य। कर्मणि षष्ठी प्रयोगः। श्रधीगर्धदयेशां कर्मणि Pāṇinī II. 3.52—The verbs meaning 'दय्' and 'ईश्' govern genitive of the object.

श्रमाम्यु-शिशिरीभवत् प्रस्तत-मन्द्-मन्दाकिनी मरुत्-तरछितालकाकुल-ललाट-चन्द्र-यृति: । श्रकुंकुम-कलङ्कितोज्ज्वल-कपोलम् वत्प्रेचते निराभरण-सुन्दर-श्रवण-पाशमुग्धं मुखम् ॥३०॥

( स्तम्भित इव स्थित्वा सकर्णम् )

श्रहो नु खलु भोः ! चिरं ध्यात्वा घ्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः प्रवासेऽण्य् श्राश्वासं न खलु न करोति प्रियजनः जगज जीणारएयं भवति च विकल्प-ब्युपरमे, कुकूलानां राशौ तद् श्रनु हृद्यं पच्यत इव ॥३८॥ (नेपथ्ये)

वसिष्ठो वारुमीकिर् दशरथ-महिष्योऽथ जनकः सहैवारुम्धत्या शिश्च-कलहम् आकर्ण्य सभयाः। जरा-अस्तैर् गान्नैर् अथ खलु विदुराश्रमतया चिरेगागच्छन्ति त्वरितमनसोऽपि श्रम-जडाः॥१८॥ रामः—कथं भगवत्य अरुम्बती अम्बाश् च जनकश् चान्नैर्। कष्टं कथं खल्व् एते दृष्ट्याः। (सकरणं विनोक्य) श्रहह् ! तात-जन-कोऽपि दैवाद् श्रन्नैवायात इति वन्नेण् इव ताडितोऽस्मि

Sloka 37-Metre: Prthvi. (See P. 281).

मन्द्रभारयः।

Mme. Stchoupak says that 'Mandakini' is not the name of the Ganges here, as we see in Act III, but it is a small river in the neighbourhood of Citrakūţa.

ा. प्रसृत इत्यादि (समासः)—प्रसृतः मन्दः मन्दाकिनी-मरुत् तेन तरिलताः ये श्रलकाः तैः श्राकुलाः या ललाट-चन्द्रस्य द्युतिः यस्मिन् तत् ( मुखम् ) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Refreshed by the transpiration, when the wind was rising gently from the Mandākinī, it made your locks dangle about, agitationg as well as the moon-shine of your forehead; your glowing cheeks where devoid of the dye of the saffron; your frank unornamented snares of ears—such seemed to me your face. (37)

(He remains immobile as if paralysed with sadness.)
Alas! ah, alas!

When long and constant thought is centred upon something created and is kept under our eyes, the beloved, even though absent, does not but console us. But, having the universe become a desolate forest, when that illusion has disappeared and then on a heap of burnishing wood, the heart, hereafter, seems to be roasted (38)

#### (Behind the scenes)

Vasistha, Vālmīki, the wives of Dasaratha and also Janaka, together with Arundhati, having heard the the news of the combat of the children, are full of anxiety. Old age has worried their limbs and the hermitage is really very far, that is why they have arrived very late with quick spirit, though slow on account of fatigue. (39)

Rāma—What! the venerable Arundhatī and Vasiṣṭha and our mothers and Janaka,—all here. Alas! How in reality, shall I be able to face them? (Looking with sadness) Ah, ah, that my father Janaka also is percahnce here—I am struck asif, by thunderbolt, luckless that I am!

2. श्रकुङ्कुम-इत्यादि (समासः) — न कुङ्कुम इति श्रकुङ्कुमः तेन फलङ्कितौ श्रतएव उज्ज्वलौ कपोलौ यस्य तत् ( मुखम् )

3. निराभरण-इत्यादि (समासः)—निराभरणश्च असौ सुन्दरश्च कर्णपाशः तेन सुग्धं यत् तत् (मुखम्)

Śloka 38-39 - Metre : Śikharim. (See P. 38).

सम्बन्ध-स्पृहणीयता-प्रमुदितैर् ज्येष्ठैर् वसिष्ठादिभिर् दृष्वापत्य-विवाह-मङ्गल-महे तत् तातयोः सङ्गमम् । पत्यन् ईदशम् ईदशे पितृ-सखं वृत्ते महावैशसे दीर्ये कि न सहस्रधाहम् अथवा रामेण कि दुष्करम् १ ॥४०॥

(नेपथ्ये)

भोः भोः कष्टम ?

त्रजुभवमात्र-समवस्थित-श्रेयम् । सहसा एव वीच्य रघुनाथम् ईदृशम् । प्रथम-प्रमृढ-जनक-प्रवोधनाद् विधुराः प्रमोहम् उपयान्ति मातरः ॥४१॥ रामः—हा तात ! हा मातरः ! हा जनकः ! जनकानां च रघुणां च यत् कृत्स्नं गोत्रमङ्गळम् ।

जनकानां च रघूणां च यत् छत्स्नं गोत्रमङ्गलम् । तस्मिन् श्रकरुणे पापे वृथा वः करुणा मिये ॥४२॥ यावत् सम्भावयामि । ( इत्य् उत्तिष्ठति ) कुश-लवौ—इत इतस् तातः ।

> ( सकरुणाकुलं परिकम्य निष्कान्ताः सर्वे ) इति कुमारप्रत्यभिज्ञानो<sup>2</sup> नाम षष्ठोऽङ्कः।

Verse 40-Metre : Sardūla-vīkrldiam. (See P. 54).

Verse 41-Metre: Manjibhasini. (See P. 26).

1. श्रनुभाव-इत्यादि (समासः )—श्रनुभावः एव इति श्रनु-भावमात्रं, तस्मिन् समवस्थिता श्रीः यस्य स तम्।

Verse 42—Metre: Anustubh. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Having seen our two fathers meeting at the celebration of their children's nupti al-benediction approved by Vasistha and the others, that, that much desired union was expressively happy, having seen such an intimate friend of my father, fallen in such a disastrous state,—why do I not split asunder in thousand pieces? But, no, for Rāma, what may be difficult?.....(40)

(Behind the scenes)

Hallo! hallo! Misery! misery!

Having suddenly seen the Head of the Raghus in such a condition, as well as hiss splendour, which only remains in his majesty, Janaka was the first who lost his consciousness and after he came to his senses, a prey to dispair, the mothers are about to faint. (41)

Rāma—Ah, my father! Ah, my mothers, Alh, Janaka!.....

Towards her, who was the benediction-total of the Janakas and the Raghus, criminal that I am, I was without pity—in vain is therefore, your pity for me. (42.)

I am going to pay my homages to them however.

Kuśa-This way, father, this way.

(They all walk about with sad emotion)

[Exuent all]

End of the Sixth Act called:—
"THE RECOGNITION OF THE PRINCES".

2. Kumāra-pratyabhijāāna—In this act a stratāgy is created in such a way that Rāma is in the act of recognizing the Princes as his sons, although this recognition is only complete in the Act VII, when Vālmiki actually reveals their identily and hands them over to the king. Compare also the 7th Act of Abhijāāna-śākutalam. where Kālidāsa brings about the recognition between Dusyanta and his son Bharatā.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

# सप्तमोऽङ्गः

( ततः प्रविशति लद्दमणः )

लदमणः—भो भोः ! श्रद्य खलु भावता वाल्मीकिना सन्नद्य-त्रत्र-पौरजानपदाः प्रजाः सह श्रस्माभिर् श्राहूय कृत्स्न एव सदेवा-सुर-तिर्यग्-चरग-नायक-निकायः जङ्गमः स्थावरस् च भूतप्रामः स्वप्रभावेण संनिधापितः । श्रादिष्टस् चाह्म् श्रार्येण, वत्स लच्मणा ! भगवता वाल्मीकिना स्वकृतिम् श्रप्टमरोभिः प्रयुज्यमाना द्रष्टुम् उपनिमन्त्रिताः स्म । तद् गङ्गा-तीरम् श्रातोद्य-स्थानम् उप-गम्य क्रियतां समाज-सनिवेश इति । कृतश् च मर्त्यामर्थ-भूत-प्रामस्य समुचित-स्थान-संनिवेशो मया । श्रयं तु—

राज्याश्रम-निवासेऽपि प्राप्त-कप्ट-मुनिवर्तः । वाल्मीकि-गौरवाद् श्रार्य इत प्वाभिवर्तते ॥१॥

Scene: The scene of this act has been laid in the hermitage of Vālmīki and the events are to take place just after those of the Act VI. In this Act a Play within the Play' has been represented. An imaginary idea of the dramatist was that Vālmīki himself composed a drama which was enacted in the represence of Rāma himself, the countrymen and citizens of Ayodhyā at whose instance Sitā was banished. By this device Sitā schastity and the street are proved. Thus it this Act that brings about happy

#### ACT VII

(Enter Laksmana)

Laksmnna—Hallo, hallo. The venerable Vālmīki after baving summoned the people, the Brāhmanas and Kasatriyas, citizens and country-peoples as well as us, has equally brought, by his power, all the hoards of moveables and immoveables, comprising the crowds of the principal gods, demons, animals and serpant. And as far as myself, I have received the orders from my noble brother: "My dear Laksmana, the venerable Vālmīki has invited us to see his own play, performed by the celestial nymphs. Therefare, go to the place of the concert at the banks of the Gāngā and get busy in seating the spectators." And I have installed the essemblage of the mortals and immortals to their seats. And here—

Even in his royal capacity, adopting the rusting vow of the ascetics, out of respect for Valmiki, my noble brother is coming himself here. (1)

reunion of Rāma with Sìtā and their two sons Lava and Kuśa.

Śloka 1. Metre: Anustubh.

पाश्चिका:—प्रश्नम् अहंति इति प्राश्चिकः । 'तदहाँति' पा. ५.१-६३ This means a 'judge'—one who judges the merits and demerits of a play (see Natyasastra 27, 47-50).

त्रथवा प्रश्नं ज्ञातव्यम् ऋर्थ-जिज्ञासाम् ऋर्हति इति प्राक्षिकाः (वीर-राघवः) । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ( ततः प्रविशति रामः )

रामः - वत्म लच्मगा ! श्रापि स्थिता रङ्ग-प्राश्निका: ॥ ?

लदमणः — श्रथ किम्।

रामः—इमौ पुनर् वत्सौ कुशलवौ कुमार-चन्द्रकेतु-सदशी प्रतिपत्तिं लम्भयितव्यो ।

छच्मणः—प्रभु-स्नेह-प्रत्ययात् तथैव कृतम् । इदं च आस्तीर्ण राजासनम् । तद् उपविशत्व आर्थः ।

रामः—( उपविशति )

लच्मणः-प्रस्तृयतां भोः!

( प्रविश्य )

सूत्रधार: 1—भो: भो: ! भगवान् भूतार्थवादी प्राचेतसः स्थावर-जङ्गमं जगद् आज्ञापयति—यद् इदम् अस्माभिर् आर्षेगा चत्तुषा समुद्वीच्य पावनं करुगाद्भुतरसं च किंचिद् उपनिवद्धं, तत्र कान्य-गौरवाद् अवधातन्यम् इति ।

रामः—एतद् उक्तं अवित । साज्ञात्कृत-धर्मागो² महर्षयः । तेषाम् ऋतम्भरागाि³ भगवतां परो-रजांसि प्रज्ञानानि न कचित् व्याहन्यन्त इति नाभिशङ्कनीयानि ।

See p. 285.

1. Sūtradhāra.—Here begins the Play, within the Play'. This is called Garbhānka—Embrionic Act. It consists all the elements of an Act, e.g., Prologue, (Prast vanā), germ (bija), and denonment (phala) cf. Sāh. Dar. 279:—

श्रङ्कोद्र-प्रविष्टो यो, रङ्गद्वार-मुखादिमान् । श्रङ्कोपरः स गर्भाङ्कः, स वीजः फलवान् श्रिप ॥

Cf. also Théatre Indien 97-98. This Garbhanka has been compared to the Symbeline of Shakespeare by A. V. William Jackson in his "Certain Dramatic Elements in State Planysaiya Val. Shasph Collection. p. 241 ff).

Enter then Rama

Rāma My dear Laksmana, have the spectators taken their seats?

Laksmana-Oh, yes.

Rāma—As for those two children, Kuśa and Lava, they must have a seat in the same rank as

the Prince Candraketu.

Laksmana—Exactly that is what I have done, convinced of the affection of the king for them. Here is the royal seat of the king. Let my noble brother be seated here. (Rāma sits down) Let the play be commenced.

Anter

Stage-Manager—Hallo, the venerable son of Pracetas, the interpretor of the Truth, informs the moveable and immoveable world: "what we have perceived with our clairvoyant eye, we have arranged in a certain purifying play which is full of the sentiment of pitv and wonderment." Out of the regard for the poet, attention is solicited.

Rāma—It is said. "the clairvoyant has had the

Rāma—It is said. "the clairvoyant has had the revelation of Dharma" Bearing truth, the know-ledge of these venerables is free frotim passion, and is never erroneous, nor, therefore, it is subject to any

doubt.

Both the dialogues, that of the Principal Act and that of the 'garbhānka' go on simultaneously. This 'garbhānka' is composed by Bhavabhūti himself and is ascribed in the Drama to Vālmiki.

- 2. साचात् कृतधर्मागाः—Compare; Nirukta (Ch. I). साचात्कृत-धर्मागा ऋषयो बभूवुः, तेऽवरेभ्यो ऽसाचात्-कृत-धर्मभ्यः उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः।
- 3. स्रतम्भर:— स्रतं बिश्रति इति स्रतम्भरः । "स्रतम्भरा तन्न प्रज्ञा" (योगस्त्रम् १. ४८) This is the the yogic term atrested in Maha. V Ch. also. Ghanasyama corrects it as 'Amṛtambhara' as the former form is against CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

### (नेपथ्ये)

हा श्रज्जडत ! हा कुमार लक्खण ! एआइपि मन्द्रभाडिणि श्रसरणं श्ररएणे श्रासएण-प्यस्तव-वेश्रणं हदासं सावदा मां श्रहिल-सन्दि । साहं दाणि मन्द्रभाइणीं भाईरईए श्रत्ताणं णिक्खिविस्सम् ।

[हा त्रार्यपुत्र ! हा कुमार लद्ममण ! एकाकिनीं मन्द्रभोगिनोम् त्रशरणाम् त्र्ररएये त्रासन्न-प्रसव-वेदनां हताशां-श्वापदा माम् त्र्यभ्रस्पिनित । सा त्र्रहम् इदानीं मन्द्रभागिनी भागीरथ्याम् त्राहमानं नित्तेप्स्यामि ]

रामः—( त्र तमगतम् ) कष्टं ! बत त्रान्यद् एव किम् त्रापि । सूत्रधारः—विश्वम्भरा त्रात्मजा देवी राज्ञा त्यक्ता महापने । प्राप्त-प्रसवम् त्रात्मानं गङ्गादेव्यां विमुञ्जति ॥२॥

( इति निष्कान्त: )

#### प्रस्तावना

रामः—( सावेगम् ) देवि देवि ! ज्ञाम् अवेज्ञस्व !

छच्मणः--श्रार्यं नाटकम् इदम् ।

रामः - हा देवि ! दण्डकारण्य-वास-प्रियसिव ! एष ते रामाद् दैव-दुर्विपाकः।

लच्मणः — आर्थ ! दृश्यतां तावत् प्रबन्धार्थः ।

रामः-एष सज्जोऽस्मि वज्रमयः।

[ततः प्रविशत्य उत्साङ्गतैकैक-दारकाभ्यां पृथिवीगङ्गाभ्याम् त्र्यवलम्बिता सोता]

रामः वत्स तदमगा ! असंविज्ञात-पद-निवन्धनम् अन्ध-तामसम् इव प्रविशामि । धारय माम् ।

देव्यौ समाश्वसिहि कल्याणि ! दिप्या वैदेहि ! वर्धसे । अन्तर् जले प्रस्ताऽसि रघुवंश धरौ सुतौ ॥३॥

स्रोता—(समाश्वस्य) द्विद्विश्रा दारए प्पसूदिम्ह । हा श्रज्जउत्त!

(दिष्ट्या दारको प्रस्ताऽस्मि ! हा आर्यपुत्र !

( इति मूर्च्छति ) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. (Behind the scenes)—Ah, my lord! ah Prince Laksmana! all alone! Without shelter! in the forest, when the labours of the child-birth are at hand and all hopes are lost, the ferocious animals wish (to devour me).

Rama. Alas! that is something strange.

The Stage-Manger—The daughter of the Earth, the queen whom the king abandoned in the dense forest at the time when her child-birth was approaching, is precipitating herself into the divine Ganga. (2).

(Exit).

#### (End of the Prologue).

Rama-(With excitement). Queen, queen, wait a moment,

Laksmana - Noble brother; this is the theatrical Performance.

Rāma—Ah, Queen, dear companion of my sojourn of Landaka, such is, on account of Rāma, an issue of the cruel fate.

Laksmana - Noble brother, you must at first see the events of the play.

Rama-Here I am ready, hard as adamant.

(Enter Sita supported by the Earth and the Ganga,

each one of them carrying a chila)

Rāma—Dear Laksmana, I believe, I am sinking into a pitch of darkness of unfortunate depth. Support me!

Both the goddesses—Come to your senses, O pretty! Joy! Be felicitated! O Princess of Videha! In the laps of waters you have given birth to two sons—the upholders of the race of Raghu (3).

Sitä—(Regaining consciousness) O joy! I have given birth to two boys Ah, my Lord!...........(She faints)

the rule of Panini. संज्ञायां भृ-तॄ-वृज्जि-धारि-सिह्-तिपि-दमाः (पा॰ ३, २, ४६)

Verse 2-3 Ce Metse Satva War Bhastri Collection.

ळचमणः—( पादयोर् निपत्य ) आर्य, आर्य ! दिष्ट्या वधिमहे। कल्याण-परोहो रत्रुवं राः । (वितोक्य) हा ! हा ! कथं जुभित-वाध्यो उत्पीड-निर्भरः प्रमुग्य एव आर्यः । ( वीतयति )

स्रोता—( समाधस्य ) अञ्चवित् ! का तुमं इत्र्यं च्य ? ( भगवित का त्वम् इयं च ? )

पृथिवी—इयं ते श्रमुग-कुत्त-देवता भागीरथी। स्गेता—भन्नवि ! गामो दे। [ भगवित नमस्ते ] भागीरथी—चारित्रोचितां कल्यागा-सम्पद्म् अधिगवद् ! छच्मणः—अनुगृदीताः स्म । भागीरथी—इयं त जननी ते विश्वंभरा।

सीता —हा अम्ब ! ईदिशी ऋहं त्वया दिट्टा।

[हा अम्ब ! इंटरय अहं त्वया ह्या ]

पृथिवी—एहि वत्से ! एहि पुत्रि !।

( इति सौताम् यालिङ्गय मूर्च्छिति )

छत्तमणः—( सहर्षम् ) दिष्ट्या गङ्गा-पृथिशीभ्याम् अभ्युपपन्ना स्रार्या ।

रामः—( श्रवलोक्य ) दिष्ट्या खल्व एतत् करुणतरं खल्व एतद् वर्तते ।

भागीरथी—विश्वंबराऽपि नाम व्यथत इति जितम् अपत्य-स्नेहेन। यद् वा सर्व-साधारगो ह्य एप मोह-प्रनिथर् अन्तरा चर-चेतनावताम् अनुपल्लवः संसारतन्तुः । देवि भूतवात्रि! वत्से वैदेहि! समाश्वसिहि, समाश्वसिहि!

पृथिवी —देवि ! सीतां प्रस्य कथम् त्राश्वसिमि ? सोढग् चिरं राचस-मध्य-वासस् त्याग्रेटिह कीसख्वान्त्र एउट्डाब्बो दब्बकांका

Digitized by Arva Samai Foundation Chennal and e Cangotring brother, my brother! we are to be felicitated. The race of Raghu has an auspicious offspring. (Observing) Alas, alas! a prey to the overwhelming trrents of tears, my noble brother is fainting. (He fans him)

The Earth-Dear child, come to your senses.

Sītā-(Regaining consciousness) Who are you and who is that one?

The Earth-This one is the goddess of the family of your father-in-law, the Bhagirath I.

Sītā-I salute thee, venerable !

Bhagirathi-May you attain auspicious fortune befitting your chastity!

Laksmana-We are favoured.

Bhagirathi-This is your mother-the Earth.

Sītā-Ah, mother! you were to see me in this plight!.....

The Earth-Come child, come! my girl!......

(While embracing Sita she faints).

Laksmana-(With joy) What a good luck! My noble sister was thus helped by the Ganga and the earth.

Rama-(Beholding) It has been all that, as the luck would have it. Here, what is more pathetic in store

for us?

Bhagirathi-Even Viśvambhara (the Earth) is afflicted, as it is the affection of a child that triumphs all over. Or, else, it is common to all, this madness which binds the spirit, this interior trouble of the living beings, this thread which passes through the cycles of existences. Goddess, you who supports the living beings and you dear child, the Princess of Videha, compose yourself. compose yourself! The Earth-Having given birth to Sita, how could

I acquire calmness?

Her sojourn amongst the demons, I have endured long, and her second exile is too intolerable......

Verse 4 -Metre: Indravajra (see p. 17). The second Hemistiche is found in Mal. X, 13.

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri भागीरथा—का नाम पाक्तामिनुखस्य जन्तीर् द्वाराणि दैवस्य पिघातुम् ईर्छ ॥४॥

भगवति ! भागीरथी सदम् उक्तम् । युक्तम् एतद् वा रामभद्रस्य। न प्रमाणीकृतः पाणिट् बालेवे बालेव पीडितः । नाहं न जनको नाग्निर् नानुवृत्तिर् न सतितः ॥॥

स्रोता—हा ऋजात ! सुमराविइम्हि।

[ हा श्रार्यपुत्र ! स्मारिताऽस्म ]

पृथिवी—माः कस् तव मार्यपुत्रः ?

सीता—( सलजासन् ) जहा वा अम्बा भगादि ।

[ यथा वा श्रम्बा भएति ]

राम: - अम्ब पृथिवि ! ई हशोऽिस ।

भागीरथी—भगवति वर्षुधो ! शरीरम् असि संसारस्य । तत् किम् असंविदानेव नामात्रे कुप्यसि ?

घोरे लोके विततम् अपशो या च वहो विशुद्धिर् लङ्का-द्वीपे कथम् इव जनम् ताम् इह श्रद्धश्वातु । ईव्वाकृणां कुल्धनम् इदं यत् समाराधनीयः कृत्स्नो लोकस् तद् इह विषमे कि स वत्तः करोतु १॥६॥ लद्मणः—श्रव्याहतान्तः-प्रकाशा हि देवताः सत्वेषु । भागीरथी—तथाण्य एप ते ऽञ्जिलः।

रामः --- श्रम्ब ! श्रातुवृत्तस् त्वया भगीरथ-कुले प्रसादः । पृथिची --- देवि ! नित्यं प्रसन्नाऽस्मि वः । किन्तव् श्रापात-

Compare: Śakuntalā: I, 16.

(१) त्रथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र।

(र दैवी च सिद्धिरिप लंघियतुं न शक्या ( मृच्छ० )

(३) यतपूर्व विधिना ललाट-लिखितं तन्मार्जितुं कः न्नमः ्यतुंद्दिः)।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Bhagirathi—Who thus is powerful enough to close the door of the destiny of a being, which is about to mature. (4).

The Earth-Having given birth to Sita, how could

I acquire calmness?

He did not take anything into consideration, neither the hand, which as a child he took in their childhood, nor myself nor Janaka, nor the Fire, nor her conduct, nor their offspring. (5):

Sītā-Ah, I am reminded of my Lord.

The Earth-Ah, who is your noble lord to you now?

Sītā—(With tears of shame). It is quite so, as my mother suggests.

Rama-Earth, my mother, you have rightly depi-

cited mel

Bhāgīrāthī—Venerable Earth, you are the very body of the world. Why then you are angry with your

son-in-law as if you do not know him?

Terrible is the dishonour which is spread in the world. As regard her purification in the island of Lankā, how the people here could have believed? The treasure of the family of Ikṣvāku is to satisfy the entire populace. Then, in such a cruel embarrassment what would my child (Rāma) have done? (6).

Laksmana - Certainly, the goddesses are gifted with regard to men with an unobstructed penitration.

Bhagirthi - Whatever may it be, with my tolded hands, I am supplicant to you.

Rama-Mother, constant is your pardon with

to the descendants of Raghu.

The Earth-1 am always favourably inclined towards you. This is an outburst of my affection hard

Śloka 5 - Metre: Anuştubh. Compare Rāmayana VI, p. 117, 16, the words of Sìtā at the time Fire-Ordeal).

न प्रमाणी कृत: पाणिर् बाल्ये सम निपीडित: । Sloka 6.—Metre: Mandákrántá. (See p. 46). CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri दु:सह-स्नेह-संवेगीनेवं त्रजीमि। न पुनर्न जानामि सीता-स्नेहं गमभद्रस्य।

दह्यप्रानेन मनसा दैवाद् वत्सां विहाय सः।
लोकोत्तरेण सत्त्वेन प्रजा-पुण्येश् च जीवति।।।।
रामः—सकरुणा हि गुरवो गर्भरूपेषु।
स्रोह्यान् ( स्टब्स्ट्रेस्ट्रिस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्

सीता—( रदतो कृताजलि: ) नेदु मे अत्याो अङ्गेसु विलयं अभ्ञा [ नयतु माम् यात्मने ऽङ्गेषु विलयम् यम्बा ] ।

रामः —िकम् अन्यद् त्रवीतु ?

भागीरथी-शान्तम्। अविलीना संवत्सर-सहस्राणि भूयाः!

पृथिवी - बत्से ! अवेत्तगीयौ ते पुत्रकौ ।

सीता—अगाधिहा कि एदेहिं ! [ श्रनाथाऽस्मि किम् एताभ्याम् ? ]

रामः-हद्य! वज्रपयम् श्रसि।

भागीरथी-कथं त्व सनायाऽण्यनाया ?

स्रोता -कीदिसं मम अभागाय सगाधत्तगाम् ।

[ कीदशं मेऽभागायाः सनायत्वम् । ]

देव्यौ-जगन्मङ्गळम् आत्मानं कथं त्वम् अवमन्यसे। आवयोर् अपि यत् सङ्गात् पविवत्वं प्रकृष्यते॥मा

स्टमणः - आर्थ ! श्रूपताम् !

राम:-श्योतु लोक'-

(नेपध्ये कलकलः)

रामः - अद्भुनतरं किम् अपि।

सीता - कि ति अन्तरिव खं पजा ति [ किम् इत्य अन्तरि सं

अज्यसति ]

Śloka 7-Metra : Anustubh.

गर्भक्षपेयु-गर्भस्य इव रूपं येवाम् ते नेषु ।

See also in Ma Barya Vrat Shashri Chieshon. 55-56. This

to be borne at frst, that makes me speak thus. But I do not know less about the affection Rama

towards Sītā.

With his heart consmued, out of fate's power, being repudiated my child Sita, it is through his virtues which surpass the commons and through the merit of his subject, that he lives (7)

Rama-In reality, my elders are full of cf com-

pasion for those who are like their children

Sita Crying and folding her hands) May my mother (Earth) hide me into her breast !

Rāmā-What elso could she say?

Bhagirathi-Heavens forbid! May you live thousands of years unmolested?

The earth - Dear child, You have to take care of

your twins.

Sītā-Without a protector as I am. what shall I do with them?

Rāma-My heart, you are hard as adament. Bhagirathi-You have a husband, how are you with out a protector?

Sītā-Of what worth is to have a husband,

unforuntate that I am?

Both the Goddesses-You, who are the benediction of the world, why do you desparage yourself? You, by whose touch, for both of us even, our purifying virtue is enhanced. (8)

Laksmana-Noble brother, listen.

Rama-Let everybody listen. (A noise behind the scenes) A most marvellous thing has happened.

Sītā-What is that? The sky is alluminated. Both the Goddesses-We know what it is.

word has not been attested in Sanskrit Classics anterior to Bhavabhūti. (cf. Stchoupak 135 n.).

Śloka 8-9-15-Metre . Anustubh.

Compare verse 8 with Anargharaghava III. 30-31. ह्यं महा पुरुष-राशिम् अत्मानम् अविभूतिस्थि ।

देन्यौ—ज्ञातम्। कृशाश्चौ कौशिको राम इति येषां गुरु-क्रमः। प्रादुर्भन्ति तान्य् पत्र शस्त्राणि सह जृश्भकै: ॥६॥ (नेपथ्ये)

देवि सीते ! नमस्ते ऽस्तु गतिर् नः पुत्रकौ हि ते । स्रालेख्य-दर्शने देवो यद् स्राह रघुनन्दनः ॥१०॥

दिट्टिया ! अत्थदेवदास्रो एदास्रो । हा स्रजाउत्त ! अजाित दे पसादा पडिएकु मन्दि । [दिष्ट्या ! अस्त्रदेवता एताः । हा स्रार्थपुत्र ! अद्याप ते प्रसादाः परिस्फुरन्ति ]

छच्मणः—उक्तम् त्रासीद् त्रायेगा सर्वथा एतानि त्वत् प्रसृतिम् उपस्थास्यन्ति इति ।

देव्यो - नमो वः परमास्त्रेभ्यो धन्याः स्मो वः परिग्रहात्। काले ध्यातेर् उपस्थेयं वत्सयोर् भद्रम् ग्रस्तु वः ॥११॥

रामः - जुभिताः काम् ऋषि दशां कुर्वन्ति मम सांवतम्। विस्मयानन्द् संदर्भ-जजरा करुणोर्मयः ॥१२॥

देवयौ — मोदस्व, बत्से मोदस्व! रामभद्र-तुल्यौ ते पुत्रकाव् इदानीं संवृत्तौ।

सीता — भश्रवदीश्रो ! को एदाएं खत्तिश्रोचिदं कम्म करि-स्सिदि ? [ भगवत्यो ! क एतयोः चित्रयोचितं कर्म करिच्यति ? ] रामः — एषा वसिष्ठ-गुष्ठानां रञ्जूणां वंश-नन्दिनी ।

कप्टं सीताऽपि सुतयोः संस्कर्तारं न विन्द्ति ॥१३॥ भागीरथी—पुत्रि ! किं तवानया चिन्तया ? एतौ हि वत्सौ स्तन्य -त्यागात् परेगा भगवतो वाल्मीकर् अपियब्यामि । स एतयोः चत्र-कृत्यं करिब्बति ।

यथा विसिष्ठाङ्गिरसाव ऋषिः प्राचेतसस्त तथा । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection था । जनकानी च रघूणा च वशयोर् उभयोर् गुरुः ॥१४॥

The successive masters of which are Krśaśva, Kauśika and Rāma—these are their arms, which manifest themselves, as well as the Irmbhaka arrows. (9)

#### [Behind the sceences.]

Queen Sitä, we pay our homoge to you, we surrender before your two sons—Thus said Rāma, the descendant of Raghu, at the time of looking at the paintings. (10)

Sita—O Good luck! These are the Divinities of the Magic-Arrows, Ah, my lord! today again, your favours have manifested themselves.

Laksmana-My noble brother had said: "Decid-dly, they would wait upon your descendants."

The Goddesses - Hornage to you, O best of the Arrows! Blessed we are to obtain you. At the needful hour with the effect of mediation, come to the aid of our children! Be consecreated!

Rāma—Now terbulent, broken by a mixture of joy and wonderment, the waves of pity, plunge me into a state of consternation. (12)

Both the Goddesses—Rejoice, dear child; rejoice! Both of your sons are a match of dear Rāma.

Sītā—Venerables, who would let them accomplish the rites befitting to a Kṣatriya?

Rāma—She, who is the joy of the house of Raghu, protected by Vasistha, that Sītā herself, o misery! is unable to find the consecration for her sons. (13)

Bhāgīrathī - My daughter, why: worry about it As soon as these boys are weaned, I will entrust them to venerable Vālmīki. He will make them perform the rites of a Kṣatriya.

Like Vasistha and Angiras, the son of Pracetas is also a Rsi. He is the spiritual teacher of both the houses.
(14)

रामः - सुचिन्तितं भगवत्या।

लक्मणः—श्रार्यं ! सत्यं विज्ञापयामि तैस् तैर् उपायैर् वत्सी क्षणलवाव उत्प्रेचे ।

पतौ हि जन्म-सिद्धास्तौ प्राप्त-प्राचेतसाव् उभौ। श्रार्थ-तुल्याकृती वीरौ वयसा द्वादशाविद्कौ ॥१४॥ रामः—वत्स ! इत्य् एवाहं पिसवमान-हृदयः प्रमुखोऽस्मि। पृथिवी—एहि वत्से ! पवित्रीकुह रसाततम्। रामः—हा प्रिये! लोकान्तरं गताऽसि !

सीता — गोद मं अत्तगो अङ्कपु जिलकां अम्बा। गा सक्ति ईदिसं जीयलोय-परिवत्तं अगुभिवदुम् [ नयतु माम् आत्मने ऽङ्के ] विलयम् अम्बा। न शक्ता ऽस्मि इंदर्श जीवलाक-परिवर्तनम् अनुभिवतुम् ]

राम:-किम् उत्तरं स्यात्।

पृथिची-मिनियोगतः स्तन्य त्यागं यावत् पुत्रयोर् छवेदस्य।
परेशा त यथाते रोचिष्यते।
गङ्गा-एवं तावतः।

( इति निष्कान्ते देव्यौ सोता च )

राम: - कयं विलय एव वैदेहाः सम्पन्नः ! हा देवि, दण्डका-रण्य-वास-प्रियमिख ! हा चारित्रदेवते ! लोकान्तरं पर्यवस्थिताऽसि ।

( इति म्च्छीति )

रुचमगा:-भगवन् वाल्मीके ! परित्रायस्व, परित्रायस्व ! एष ते काञ्यार्थः । (नेपध्ये )

श्रपनीयताम् त्रातोद्यम् ! मो भोः ! जङ्गसस्यवराः प्रायाभृतो सत्यी-सत्यीः पश्यत इदानीं महर्षिणा भगवता बाल्मीकिना ऽभ्यनुङ्गातं पवित्रम् श्रमुखर्मुम्हार्ने, Satya Vrat Shastri Collection.

Rama-The venerable has had an excellent idea. Laksmana - My brother, in reality, I intimate to you, judging from all the circomstances, I think, these two children, are Kuśa and Lava.

From their birth, in fact, they were possessed of the mysterious arrows; both of them were picked up by Valmiki, horoes, both have faces resembling my brother's

and both are twelve years old. (15)

Rama-Dear brother, that is why, with my heart

overflowing, I am ceased with vertigo

The Earth-Come my child, sanctify the nether

worlds with your presence.

Rama-My darling, you have departed to the other world. Mother, be, like Arundhati, full of benevolent care of your bride.

Sita-I have discharged my debt.

Sītā-May my mother make me disappear in her heart. I cannot endure the vicisstiudes of the world of the living being.

Laksmana-What could there be an anwer?

The Earth-As per my instruction, you should take care of your sons till the time of their weaming. Afterwards you will do as you wish.

Bhagirathi-Be it so. (Both the Goddesses go put with Sītā)

Rāma-What! the Princess, of Videha has disappeared! Ah. my der companion of my sojourn in the Dandaka forest! Ah, goddess of virtue! you have thus found your destination in the other world. (He woons.)

Laksmana-Venerable Valmiki. help, help! This is the result of your poetical work.

(Behind the scenes) Let the music be removed, Hallo! halio! creatures animate and inanimate mortal and immortals, behold now the miracle accomplished by the great sage-the venerable valmīki.

सदमणः—( विलोक्य )

प्रस्थाद् इव जुभ्यति गाङ्गम् अम्भो, व्याप्तं च देविधिमर् अन्तरिक्तम् । आश्चर्यम् आर्या सह देवताभ्याम्, गङ्गा-महीभ्यां सिळिळाद् उदेति ॥१६॥

(पुनर् नेपथ्ये)

श्ररुम्धित जगद्वन्द्ये गङ्गा-पृथिन्यौ जुषस्व नौ । श्रिपतेयं तवावाभ्यां स्नाता पुरय-व्रता वधः ॥१७॥ रुच्मणः—श्रहो श्राश्चर्यम् श्राश्चर्यम् । श्रार्थ ! परय, पर्य ! (विलोक्य) कष्टम् श्रद्यापि न उच्छ्सित्य श्रार्थः ।

( ततः प्रविशत्य ् श्रहन्धती सीता च )

अरुन्धती—त्वरस्य वरते वैदेहि ! मुञ्ज शालीन-शीलताम् । एहि जीवय में वत्सं विय-स्पर्शेन पाणिना ॥१८॥

सीता—( ससम्त्रमं स्पृशन्तो ) समस्ससदु समस्ससदु अज-उत्तो [ समाथिसितु समाथिसित् आर्यपुत्रः ]

राम:—( समाधस्य सानन्दम् ) भोः किम् एतत् ? ( दृष्ट्वा सहर्षा-द्भुतम् ) कथं देवी । ( सलजम् ) अये, अम्बा मे अरुन्धती सर्वे च प्रहृष्यन्त ऋष्यशृङ्ग-शान्तादयोऽस्मद् गुरवः ।

त्ररुन्यती—वत्स ! एषा भगवती भगीरथ-कुल-देवता सुप्रसन्ना गङ्गा । (नेपथ्ये)

जगत्पते रामचन्द्र ! स्मर्यताम् आलेख्य-दर्शने मां प्रत्य आत्मनो

Verse 16-Metre: Indravajrā. (See P. 17).

Verse 17—Here ends the garbhānka. In Ramāyana the end is tragic as Sītā vanishes. But the Skt. Dramaturgy forbids a tragic end, hence Bhavabhūti was obliged to parkativar sparticulation ge in his plot and brought the reunion of Rāma and Sītā miraculously. Such miracles were quite frequent in skt. dramas.

Laksmana—(Observing) Churned, as if, the water of the Ginges whirls. The sky is overcast with the gods and saints.—) miracle the! Queen accompanied, with both the Goddesses, the Ganga and the Earth, rises from the stream, (16).

#### (Again behind the Scenes).

You Arundhati, whom the Universe alores,—the Ganga and the Earth, grant us a favourable wolcome. We offer again Sitā to you the faithful espouse with her vow of purity. (17).

Laksmana - Miracle! My dear brother, behold! Alas! now my brother does not come to himself.

Arundhati -Hurry up. my child Princess of Videha, renounce your natural modesty. Come and bring my child to life with your hand of gentle touch. (18).

Sītā (Touching Rāma, in an agitation) Let my lord compose himself, compose himselt?

Rāma—(Regaining consciousness with joy) What is that. (Beholding Sītā with joy and wonderment) What! the Queen! (With confusion) Ah, my mother Arundhati? En, all rejoiced Rsyaśrnga, Śāntā and all others?

Arundhatī—And here is your mother-in law—the venerable Earth. (Behind the scenes)—You said at the time of repudiation of my dear child. "Venerable

कुर्वात्रिवंहगोऽद्भुतम् (दरा॰ III, 34). From now on the goddesses are but the invisible voices.

Śloka 18-Cf. III. 10.

1. शालीन-शीलताम् — शालीन शीलं यस्य स तस्य भावः ताम्। शाला कौपीन ऋषृष्ट कार्यथोः (पा० ४. २ २०)। शालाप्रवेशम् अहंतीति शालीहः (अस्टिंश) विश्वापर (Collection.

• वचनं यथा सा तत्रम् अम्ब स्नुषाय म् अरुन्यतीव सीवायां विवादु-ध्यानपरा भव इति । तत्र अनृणा<sup>2</sup> ऽस्मि जाता ।

श्रहन्धती—इयं ते श्रव्यूर्भगवती वसुन्धरा। ( पुनर्नेपथ्ये )

उक्तम् त्रासीद् त्रायुष्मता वत्सायाः परित्यागे यथा भगवति बसुन्यरे स्राच्यां दुहितरम् त्रवेत्तस्व जानकीम् इति । तद् ऋधुना छत-त्रचन ।ऽस्मि प्रभोर् वत्सस्य इति ।

रामः —कथं कृत-सहापराधो सगवतीभ्याम् अनुकस्पितः ! प्रण्मामि वः!

अहत्यतो—भो भोः पौरजानपदाः! इयम् अधुना भगवतीम्यां जाह्नवी-वसुन्धराभ्याम् प्रशस्यमाना समाहन्धत्याः समर्थिता पूर्व भगउता वैधानरेग् निर्णीत-पुर्य-चारित्रा सब्रह्मकेश् च देवैः संस्तुता सावित्र-कृत्तवधूर् देव-यजन-सम्भवा सीतादेवी परिगृह्यताम् इति कथम् इह भगवतो सन्यन्ते ?

लक्मणः चार्ध ! एवम् आर्थया त्रहन्यत्या निर्भमिताः पौर-जानपदाः कुत्साग् च भूतपाम आर्या नमस्क्रवन्ति । लोकपालाः सप्तपेयस् च पुण्य-वृष्टिभिर् उपतिष्ठन्ते ।

अरुम्धती—जगत्पते रामचन्द्र ! निगेजग यथाधर्म प्रियां त्वं धर्मचारिणीम् । हिरणमध्याः प्रतिकृतेः पुण्यां प्रकृतिम् अध्वरे ॥१६॥

स्रीता—(स्वगतम्) जागादि श्रज्जउत्तो सीदाए दुखं पहि-सिज्जरुम् [जनत्य् श्रार्थपुत्रः सीताया दुःखं पारसाव्दुःम् ]

रामः—यया भगवत्य् श्रादिशति । छत्त्मणः— कृतार्थोऽस्मि ।

सीता—पद्यज्ञीविद्रम्हि । [प्रत्युजीविताऽस्मि] CC-0:Pref Satya Wat Shastri Collection] छत्त्रमणः—स्रायं ! एपं नित्रज्ञा तत्त्रमणः प्रमामति ।

Earth, protect Janaki your glorious daughter. I executed the words of my king and son.

Rama - What! culpable of such a crime, as I am, both the veneravles have had their pity on me! I bow

myself before both of you!

Arundhati -Hallo! hallo! citizens and country-peoples! She whom both the venerables—the Ganga and the Earth have peased presently, and whom—Arundhati, have committed to me she whose purity was established formerly by the Fire, she who has been exalted by the gods and Brahmanas—this daughter-in-law of the dynasty of the Sun, the Queen Sita, born out of the place of the divine sacrifice—welcome her! What do you think about it?

Laksmina—Nole brother, thus admonished by the venerable Arundhati, the citizens and countrypeoples, as well as the whole multitude of the creatures, are paying homage to my noble sister. The guardians of the world and the seven Rsis testifying their

respect for her by the shower of flowers.

Arundhati-Lord of the Universe, illustrious

Rama!

Appoint lawfully your beloved, the rightouss one, the pure original of the golden effigy, to accomplish with you the duties of the sacrifical rites. (19)

Sita - (Apart) My lord knows to remove the grief

of Sîtā.

Rāma — As the venerable commande Lakṣmaṇa — Noble sister, the impudent Lakṣmaṇa bows betore you.

2. Loka-palah—Guardians of the quarters, they are : अनुणा—अविद्यमानं ऋणं यस्याः सा अनुणा । इन्द्रो वह्नि पितृ गतिर् नैऋ तो वरुणो महत् । कुवेर ईशः पतयः पूर्विदीनां दिशां क्रमात् ॥ 3 सप्तवंयः—(१) मरीचिः, (२) अतिः, (३) अित्रस् (४) पुलस्त्यः, (४) पुलहः (६) ऋतुः (७ वसिष्ठः ।

Śloka 19 - Metre ; Anustubh. CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

स्तोता—वच्छ! ईदिस्तो तुम चिरक्षी अ! [ वत्स! ईस्शस् तं

श्राहम्बती-भगवन् वालमीके ! उपनीयताम् इमी सीता-गर्म-सम्भवो गमभद्रस्य पुत्रको कुशलवो । ( इति निष्कान्ताः सर्वे )

रामछच्यणी – दिष्ट्या ! तथैव एतत्।

स्रीता—(संबाष्पाकुला) कहिं से पुत्त आ। [कृत्र तौ पुत्रको सम ?]।

( ततः प्रविशति वाल्मीकि: कुशलवी च )

चारमोकि: —वत्सौ कुशलवौ ! एव वां रघुपति: पिता। एव लच्मणः कनिष्ठतातः । एवा सीता जननी । एव राजविर् जनको सातासहः ।

सीता—( सहर्ष-करुणाविद्भुतं विज्ञोक्य ) कथं तातो ! कथं तातः ?]

कुशळचौ—हा तात ! हा अव्व ! हा सातामह ! रामळदमणौ—(सहर्षम् आलिङ्गच) ननु बत्सौ पुण्यैः प्राप्तौ स्वः। स्रीता—एहि जाद कुस ! एहि जात लव ! जिरस्स मं परिस्स-जह पुणो जम्मन्तरणदं जणियम्।

[ एहि जात कुश ! एहि जात लव ! चिरस्य मां परिष्वजेथां पुनर् जन्मान्तरगतां जननीम ]

कुशलची—( तथाकृत्वा ) धन्यो स्वः !

वालमीकि:-वत्से ! ईदृश्य एव चिरं भूया: ।

सीता:—ग्रम्महे तादो कुनगुरू श्रजाश्रणो सभनुत्रा श्रजा सन्तादेई सलख्लणा सुप्रसर्णा श्रज्ज उत्त-चलणा समं कुशलवा वि दीसन्ति ता गिन्भरम्हि श्राणन्देण।

[ अम्हहे ! तात: कुलगुरुर् आर्याजन: समर्तृका आर्या शान्तादेवी सज्ञचनणा: सुप्रसन्ना आर्यपुत्रवरणा: समं कुरातवाव् अपि दश्यन्ते तत् निर्भरास्य्य आनन्देन ]

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

Sītā-Dear brother, may you, as you are, live long!

Arundhati-Venerable Valmiki, please bring Kuśa and Lava-the two sons whom Sith begot from Rama (He goes out)

Rāma and Laksmana-Oh! good luck all happend like that!

(Sitā Overwhelmed with tears) Where then are my sons?

(Enter Valmiki with Kusa and Lava)

Vālmīki—My dear Kuśa and Lava, here is the head of the Raghus, your father. Here is Laksmana your younger uncle. This one is Sītā, your mother. This one is Janaka—the Royal sage, your maternal grandfather.

Sita—(Looking with joy, compassion and wonder)
What! my father?

Kuśa and Lava - Ah father! Ah mother! Ah grand father!

Rāma and Laksmana—(Embracing them with joy)
Well, my boys, you are found again, thunks to our
merits.

Sītā—Come my child Kuśa. come, my child Lava, embrace after a long time your mother who returns to a new life.

Kuśa and Lava - (Doing as she bids them) - We are delighted.

Sītā-Venerable, I bow you.

Valmīki—Dear child, may you remain in long life in this state of happiness!

Sītā—Oh, here is my father, and the preceptor of my family, and these nobles, Sāntā with her husband, and Laksmana by the side of my revered husband, full of grace and Kuśa and Lava. To see them all CC-Of Expr. Sayawiral Strature Chlerion.

## (नेपथ्यं कलकतः)

चारमोकिः—(उत्थाय वितोक्य च) उत्खात-लवगो मधुरेश्वरः। प्राप्तः।

छच्मणः—सानुषङ्गाणि कल्याणानि । रामः—सर्वम् इदम् अनुभवन्न अपि न प्रत्येमि यद् वा प्रकृतिर्

इयम् अभ्युद्यानाम्।

चारुमीकि:—रामभद्र ! उच्यतां कि ते भूयः प्रियम्-उपकरोमि । रामः—अतः परम् अपि प्रियम् अस्ति ! तथापीदम् अस्तु— भरतवाक्यम् <sup>2</sup>—

पाष्मभ्यश् च पुनातु वर्धयतु च श्रेयांसि सेयं कथा<sup>3</sup>
मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेत्र गंगेव च ।
ताम् पतां परिमावयन्त्व् श्रामिनचैर् विश्यस्त रूपां बुधाः
शब्द-ब्रह्म-विदः कवेः परिणत-प्रजस्य वाणीम् इमाम् ॥२०॥
(इति निष्कतन्ताः सर्वे )

## इति 'सम्मेलनं' नाम सप्तमोऽङ्कः

- 1. Madhureśvara—Śatrughna had received this title after having defeated Lavana—the master of Madhura.
- L. 7—This is a conventional formula proceeding the final verse called the Kāvya-Saṃhāra.
- 2. अरत-बाक्यम् भरतस्य नाट्याच र्यस्य वाक्यम् । Bharate also means an actor cf. mal. "भवभृतिर् नाम कवि-निसर्ग-सौंहदेन अरतेषु" Therefore, Bharata-vākya would mean 'benedictory words of the actor.',

Verse 2000 Met Saiya Vitar Shashi Goile dinam. (See P. 54).

(A noise behind the scenes.)

Vālmīki—(Rising and looking). The lord of Madhurā (Satrughna) after having exterminated Lavana, has arrived.

Laksmana - The happy event come in train.

Rāma—I am experiencing all this, but I cannot believe it. Such is perhaps the nature of all the happinesses unforeseen.

Valmīki-My dear Rāma, what else can I do to

please you?

Rama-Can there be something which shall

please me beside! or else, this may be-

It purifies from the sin, it augments happiness,—this auspicious and charming story is like the mother of the world or like the Gāngā. May the wise reflect over it under the dramatical performance represented with scientific acting, Such is the poem of the poet of ripe intelligence, who knows the Brahman revealed in the form of the word. (20)

(Exuent all) End of the Act VII

called

"The Reunion"

End of the Drama entitled "the Last Adventures of Rāma" composed by the Great Poet Bhayabhūti.

3. Kathā—The story of Rāma (i.e. Rāmāyana). In Rāmāyana too (VI 128 105 ff.) the benefit of reading the Vāmīki's poem is mentioned.

4. Abhinaya and Rupa—Used in a technical sense; Scenic gesticulation and the drama. This stanza is a prasasti-verse—the final prayer, obligatory in the dramas and mentioned by the treatise on Dramaturgy (cf. Théatre Indien 56).

5. Sammelana—" The Reunion" is the title of

# इलोकार्थः

—:o:—

## प्रथमोऽङ्कः

 अन्वयः — पूर्वभयः गुरुभयः नमोवाकं, आत्मनः अमृतां कलां देवतां वाचं विन्देम इदं प्रशास्महे ।

कठिन पदार्थः—( नमोवाकं ) नगस्कार कथन, ( ग्रात्मनः ) परमात्मा की ( ग्रम्तां ) ग्रानश्वर, ( विन्देम ) प्राप्त करें ( प्रशास्महे ) इस प्रार्थना करते हैं।

सरलार्थः—प्राचीन गुरु अर्थात् रामायण आदि महाकान्यों के लेखक कवियों—बाल्नीकि न्यास आदियों को हम नमस्कार करते हैं, (ताकि उनको कृपा से) परत्रह्म की अनश्वर शक्ति देवस्वरूपा वाणी (सरस्वती) को पायं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।

भाव यह हैं कि गुरु लोगों की कृपा से ब्रह्म की सूच्म कला का मुभमें प्रकाश हो और सरस्वती की कृपा से सर्व प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो, एतद्र्य गुरुओं को नमस्कार हो।

नाटक पत्त में इस फोक का एक और भी अर्थ स्वित होता है। पृविध में कहे गए सब लोगों से नमन के योग्य लोगों से स्वित होता है पृविकाल के अति असिद्ध किन्ही महात्माओं का वर्णन इस नाटक में किया जायगा। 'पूर्वेभ्यः' शब्द में बहुवचन जित्व की विवत्ता का दोतक है, इससे अतीत होता है कि राम, लच्मण और शत्रुझ का ही इस नाटक में वर्णन होगा। 'गुरुभ्यः' शब्द से आदि-कवि वाल्मीकि की प्रधानता अभीष्ट है। वैसे ही तीनों भाइयों में से जेष्ठ राम का ही इस नाटक में विशेष वर्णन होगा, यह स्वित होता है। उत्तरार्ध में 'वाग्देवी' को लचित करके किसी याज्ञी (सीता) स्त्री का वर्णन इस नाटक में किया जायगा, यह सूचित होता है। 'श्रमृतां कलां' पद से उस स्त्री का देवांश से उत्पन्न होना, तथा उसके पित का भी देवांश से उत्पन्न होना ध्वनित होता है 'श्रमृत' पद सीता का पृथ्वी में समा जाना भी सूचित करता है।

२. ऋन्वयः—इयम् वाग् देवी यं ब्रह्मागां इव वश्या ( सित् ) अनुवर्तते । तत् प्रगीतं सित उत्तरं रामचरितं प्रयोच्यते ।

कठिन पदार्थः—(वरया) आधीन होकर, ( अनुवर्तते ) पीछे चलती है, (प्रणीतं) रचित, बनाये हुए, (प्रयोच्यते) स्रभिनीत किया जायगा।

सरलार्थः यह देवी सरस्वती जिस ( उत्तर रामचरित के लेखक कवि भवभृति ) के ( अपने पित ) ब्रह्मा के समान पीछे चलती है, उसी के बनाये हुए 'उत्तर रामचरित' का अभिनय किया जायगा ॥ २॥

३. श्रन्वयः — त्ररुन्थतीं पुरस्कृत्य वसिष्ठाधिष्ठिता देव्याः राघव-मातरः यज्ञे जामातुः त्राश्रमम् गताः ।

कठिन पदार्थ:—(पुरस्कृत्य) श्रागे करके, (वसिष्टाधिष्टिता) गुरु वसिष्ठ की श्राज्ञावर्तिनी होकर, (जामातुः—जामातृ का पष्टी एक-वचन) दामाद के।

सरलार्थ: अरुन्यती को आगो करके वसिष्ठ की आज्ञावर्तिनी होकर देवियें राम की माताएं यज्ञ के लिये अपने दामाद के आश्रम को गई।

भाव यह है कि ऋरून्थती गुरु विसष्ट की धर्मपत्नी हैं ऋौर गुरु बिसष्ट उनके द्वारा यहां में कर्तव्याकर्तव्य का उपदेश राम की CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. भाताओं को देते हैं, खतः गुरु वितिष्ठ के साथ वे अपने दासाद के खाश्रम को गई हैं।। ३ ॥

४. अन्वयः - राजा दशरथः शान्तां नाम कन्यां व्यजीजनन् । यां 'रोमपादाय' राज्ञे अपत्यकृतिकां ( कृत्वा ) ददौ ।

कठिन पदार्थ—( व्यजीजनत् ) उत्पन्न किया, ( व्यपत्यकृतिकां ) सन्तान बनाकर ( ददौ ) दिया ।

स्ररलार्थ:—राजा दशस्य ने 'शान्ता' नाम की कन्या को उत्पन्न किया, जिस शान्ता को सजा रो (जो) मपाद को अपत्यरूप से राजा ने दिया।

सन्तान रहित राजा लोसपाद ने राजा दशस्थ ने शान्ता को गोर में लेने के लिये मांगा और राजा दशस्थ ने उसे दे दिया।

४. ग्रन्वयः—सर्वथा व्यवहर्तव्यं (एव) श्रवचनीयता कृतः १ यथा स्त्रीगां साधुत्वे जनः दुर्जनः तथा वाचां साधुत्वेऽपि जनः ।

कित पदार्थ:—( व्यवहर्तव्यः ) कर्तव्य कर्म, ( व्यवनायता ) निन्दा का द्यभाव, (साधुत्वे ) भलमनसाहत, स्त्रियों के पतिव्रत-त्वादि गुगा में, (जनः ) लोक यहां 'जनः' यह जातिवाचक संज्ञा सममनी चाहिये, (वाचां ) वाणियों के-कवियों की कृतियों के—

Q. Explain with reference to the context.

श्रवतर्शाणका—सूत्रधार ने नट से अपने ज्ञाचार को पालने के निमित्त राजहार पर चलकर राजस्तुति करने को कहा, इस पर नट कहता है कि ज्ञाप शुद्ध स्तुति का भाग कहें, इस पर सूत्रधार कहता है कि संसार में में कोई बात ऐसी नहीं जो सर्वथा दोषरहित हो इसको दृष्टान्त देकर स्पष्ट करता है कि सच्चरित्रा स्त्रियों को भी दुर्जन लोग दृषित कर देते हैं, इसी प्रकार कितनी भी उत्तम स्वित हो उसे दुर्जन लोग ग्रुपा कह ही देते हैं।

सरलार्थः—सत्र प्रकार से कर्तव्य कर्म (यहां राजस्तुतिरूप कर्म) करना ही चाहिये (क्योंकि किसी भी काम में ) निन्दा का नितान्त स्राथाव कहीं भी सम्भव नहीं।

भाव यह है कि स्तुति में गुण दोष का विचार न करके भी राजस्तुति करनी ही चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार स्त्रियों के पाति-त्रत्य के बारे में जनसाधारण दुर्जन वनते हैं, वैसेही लोग कविवचनों में उनके माधुर्याद ( माधुर्य-त्रांज ग्रीर प्रसाद ये तीन कविवचनों के गुण काव्य में माने गये हैं) गुणों में भी दोष देखते हैं। इसलिये हमारी स्तुति भी किस प्रकार निन्दा रहित हो सकती है?

६. अन्वयः—यतः जन देव्यां बैदेह्यां ऋषि सापवादः (तस्य) मूलं (तु) रत्तोगृहस्थितिः, ऋग्निशुद्धों तु ऋनिश्चयः।

काठिन पदार्थः — (सापवाद: ) दोष कथन सहित।

अवतरिण्का —प्रस्तुत में कथा सङ्गति के लिये भी स्त्रियों का अपर के स्रोक में दृष्टान्त दिया गया है, उसको लच्च करके नट कहता है केवल दुर्जन नहीं किन्तु लोक अति दुर्जन हैं क्योंकि:—

'लोक देवी (सर्व गुर्सों से प्रकाशित अर्थात् पूर्याहम से पित्रवता) विदेहराज की पुत्री में दोष ख्यापन करते हैं (इस दोष क्यन का) मूल कारमा उसका राज्य (रावण) के घर में रहना है (अप्रि परीजा के बाद सीता की शुद्धि स्पष्ट है फिर भी उस को दोषवती कहने का क्या कराण है, ऐसा मन में सोच नट लोक निन्दा कारमा बताता है ) क्योंकि वह अप्रि में शुद्ध हुई इस बात पर विश्वास नहीं करते।

Explanation: \_

भाव यह है किसी निश्चित प्रमाण के होते हुए भी दुर्जन लोग उस पर विश्वास नहीं करते , यद्यपि राज्ञस गृह में रहने के कारण CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri आग्नि परीचा द्वारा सीता का दोपरहित होना ठीक है तो भी दुर्जन उस में शंका करते हैं। क्यों कि प्रत्येक बात में दोप निकालना ही दुर्जनों का स्वभाव है।

 छान्वयः—स्तेहात् सभाजियतुम् एत्य इमानि दिनानि उत्सेवन नीत्वा अद्य जनकः विदेहान् गतः । नरेन्द्रः ततः विमनसः देन्याः परिसान्त्वनाय धर्मासनात् वासगृहं प्रविशति ।।

काठिनपदार्थः—( समाजियतुम् ) प्रसन्न करने के लिये छाधवा नमस्कार करने के लिये (एत्य ) छाकर (विमन्सः ) उदास हुई हुई (परिसान्तवनाय ) प्रसन्न करने के लिये।

अवतरिणका—भाट महाराज की स्तुति गान करने के लिये पूछते हैं, महाराज व्यव कहाँ (इस प्रकार व्यक्तशभाषित हारा पूछ कर ) हैं ? उत्तर में नट कहते हैं :—

सरलार्थ:—प्रीति के कारण (परम कठोर सत्य प्रतिज्ञा को पालन करने आदि के कारण ) राम को प्रसन्न करने के निमित्त आये हुए जनक इन दिनों को प्रसन्नता से विताकर आज विदेह (देशों के ) लौट गये हैं। इस निमित्त से महारानी सीता को उदास जान कर महाराज उनको तसल्ली देने के लिये धर्मासन अर्थात् दरबार से अपने महलों को गये हैं, ऐसा आदमी कहते हैं।

झन्चयः —िकन्तु अनुष्ठानित्यत्वं स्वातन्त्र्यम् अपकर्षति,
 श्राहिताग्रीनाम् गृहस्थता प्रत्यवायैः संकटा हि ।

कित्रपदार्थ:—( अनुष्टानानाम् नित्यत्वम् = अनुष्टानित्यत्वम् ) कर्तव्य कर्मो के नित्य करने की आज्ञा, (स्वातंत्र्यम्) इच्छापूर्वक काम करने की प्रवृत्ति को (अपकर्षति) नियमित करती है। (अहितायोनाम् ) प्राचीन काल में विवाह के समय की अग्नि को प्रत्येक गृहस्थ अपने

समज्जवित रखता था, और उसी के द्वारा नित्यप्रति हवन करता था, इस अग्नि को न रखने या इसके बुक्त जाने से पाप होता है, ऐसा पूर्व लोगों का विश्वास था। ऐसे लोग जो इस अग्नि को रखते थे आहितारिन कहलाते थे। (प्रत्यवायै:) पापों के कारण (सङ्कटा हि) अपत्कारी है।

अवतारिणिका— राम सीता से कहते हैं। देवि ! धेर्य धारण करो हमारे साथ स्नेह करने वाले आपके पिता हमें छोड़ नहीं सकते उनके जाने से तुम्हें शोक करना उचित नहीं। मजबूरन उन्हें हमें छोड़ना पड़ा है।

सरलार्थ: — कर्तव्य कमों की नित्यता ( मनुष्य की ) स्वतंत्रता को हर लेती है। ( अत: शास्त्राज़ा के कारण नुम्हारे पिता हमें छोड़ कर गये हैं, अत: शोक करना व्यर्थ है) इसिलये उनके प्रेम में सन्देह का कोई स्थान नहीं, सो तुम धेर्य रखो नुम्हारे पिता किर भी आवेंगे। कर्तव्य कर्म की अवज्ञा बड़े आदमी नहीं करते, इससे आगे होने वाले सीता का त्याग भी कर्तव्य कर्म के लिये करना ही पड़ेगा ऐसा भी सूचित होता है, मान से कर्तव्य ऊंचा है इस बात की भी ध्वनि निकलती है। अग्नि के रखने वलों का गृहस्थ विन्नों में भरा पड़ा है यह बहुत दुःख का स्थान है।

६. अन्वयः—हे निन्द्नी! भगवती विश्वम्भरा भवतीम् असूत । प्रजापतिसमः राजा जनकः ते पिता, येषां पार्थिवानां कुलेषु सविता गुरुः, वयं च गुरवः तेषां त्वं वधूः श्रसि ।

कठिनपदार्थः—( निन्दनी ) त्रानन्द देने वाली, (विश्वम्मरा ) धृथ्वी, ( प्रजापति: ) त्रह्मां, ( गुरुः ) त्रादि पुरुप, ( गुरवः ) नेता ।

श्रवतरिंगुका --- जामाता ऋष्य श्रृङ्कः के टिट-गुज्ज से आये हुए CC-0. Prof. Satya Vrat Shastil Collection से आये हुए महर्षि अष्टावक गुरु वसिष्ठ का वचन सीता से कहते हैं।

सरलार्थ:—हे आनन्द देने वाली वत्से सीते! देवि भूमि ने तुमे उत्पन्न किया। तेरा मानृकुल महत् है इससे यह प्रकट किया। ब्रह्मा के समान—ब्रह्मवाद का ज्ञाता महाराज विदेह बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं इससे यह ध्वनित होता है—अतः जिस प्रकार माता क्षाध्य है उसी प्रकार तेरा पिनृकुल भी अत्यन्त क्षाधनीय है। तथा उसी के अनुसार जिन राजाओं के कुल का प्रवतंक भगवान् सूर्य हैं, और मैं जिनका गुरु हूँ, ऐसे कुल की तृ वहू है। इस प्रकार मानृ, पिनृ और स्वस्रकुल की श्रेष्ठ तुमसे वीर सन्तान की आशा है इससे तृ वीर-प्रसवा हो।

१०. ग्रन्वयः—लोकिकानां साधूनां वाक् अर्थे अनुवर्तते। आद्यानां ऋषीणां वाचं अर्थः अनुधावति।

कठिनपदार्थ:—( लोकिकानाम् ) लोक में प्रसिद्ध, (अनुवर्तते) पीछे चलती है।

Translate with reference to the context:—
श्रवतरिएका—गुरु विलेख ने अपने आशीर्वाद से मुक्ते और
भगवती सीता को अनुमहीत किया है, यह उनकी बड़ी कृपा है।
इसी बात को श्लोक से स्पष्ट करते हैं।

सरलार्थ:—लौकिक साधुओं की वाणी अर्थ के पीछे पीछे वलती है। भाव यह है कि जो कुछ होनहार होता है, लौकिक साधुओं के वचन उसी के अनुसार निकलते हैं। किन्तु गुरु विसन्ध के समान प्रधान मुनियों की वाणी के पीछे पीछे अर्थ भागता है जो वे कहते हैं होनहार बन जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि सीता के पुत्र ही उत्पन्न होगा कन्या नहीं, यह बात ध्वनित होती है।

११. अन्वयः-वयं जामातृयज्ञेन निरुद्धाः । त्वं वाल एव असि

राज्यञ्च नवम् । ( त्रतः ) प्रजानां त्रमुरञ्जने युक्तः स्याः, तस्मात् ( तव ) यशः । यत् वः परमं धनम् ।

किंदार्थ:—( निरुद्धाः ) स्के हुए हैं। ( अनुरवने ) प्रसन्न करने में ( युक्तः ) लगा हुआ ( स्या: ) होवे।

अवतरिएका—राम पूछते हैं क्या गुरु विसिष्ठ ने सुके कुछ कहा है इसके उत्तर में अष्टावक जी कहते हैं कि विसिष्ठ ने कहा है:—

सरलार्थ: हम तेरे उपदेष्टा, जामाता के यज्ञ में कि हुए हैं— (इससे गुरु विसष्ट का अपना आशय नगर को शीघ लौट आने का है यह भी व्यक्तित होता है) इसका क्या कारण है यह अगले पद से स्पष्ट करते हैं—तृ अभी वालक है—अर्थात् तू राजतन्त्र को भली भांति सममने में असमर्थ है और तेरा राज्य अभी अभी प्राप्त किया हुआ है। नवीन प्राप्त राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के पड्यन्त्रों की सम्भावना रहती है अतः तुफे ऐसा करना चाहिये कि तू प्रजाओं को प्रसन्न करने में तत्पर हो, इसी से तेरा यश होगा, यही हम इदवाकुवंश वालों का परमधन है।

१२. श्रन्वयः—लोकानां श्राराधनाय स्नेहं दयाम् सौख्यं जानकीं श्रपि वा मुख्रतः मे व्यथा नास्ति ।

कठिन पदार्थः—( त्राराधनाय ) प्रसन्न करने के लिये (मुबतः) छोड़ते हुए।

अवततरिएका—राम कहते हैं जैसे भगवान (मैत्रावाक्षिः) विसन्द आज्ञा देते हैं मैं वैसा ही करूंगा और प्रजा को सन्दुष्ट रक्खूंगा।

सरलार्थ: —प्रजा की प्रसन्नता के लिये प्रेम, द्या, सुख और जानकी तक को भी छोड़ते हुए मुक्ते कोई कुछ नहीं होगा।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shashri Collection.

अन्वयः - उत्पत्तिपरिपृतायाः अस्याः पावनान्तरैः किम् ? तीर्थोदकं वहिः च अन्यतः शुद्धिम् न अर्हति ।

कित पदार्थ:—( परिपतायाः ) पवित्र, ( तीर्थोदकम् ) तीर्थो का-गङ्गा आदि का-जल अथवा गुरुओं के चरण धीने का जल ।

अवतरिणका—"चित्रकार ने चित्र बना लिये" यह सूचना लच्मगा राम को देते हैं। राम पूछते हैं, कहां तक के चित्र चित्र-कार ने पूरे किये ? लच्मगा उत्तर देते हैं, भाई, देवी की अग्निशुद्धि तक। यह सुनकर राम कहते हैं, भाई लच्मगा, ऐसा मत कहो। इससे पाप होता है, क्यों ? यह स्रोक द्वारा स्पष्ट करते हैं।

सरलार्थ:—जन्म से ही जो शुद्ध है ऐसी सीता की शुद्धि के लिये अग्नि खादि के शुद्धि के साधनों से क्या ? (काइ द्वारा प्रगट करते हैं उसके लिये अन्य शुद्धि के साधनों की कोई आवश्यता नहीं, इसिन्ये अग्नि शुद्धि की बात मत कहो )। इसी बात को अर्थान्तरन्यास से उत्तरार्ध में स्पष्ट करते हैं। तीथों का जल अथवा गुरुजनों के चरणों का जल और अग्नि स्वतः शुद्ध हैं (इनकी शुद्धि के लिये किसी अन्य साधनों को आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार देवी सीता की शुद्धि के लिये किसी अन्य साधनों को आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार देवी सीता की शुद्धि के लिये किसी अन्य साधन की अपेना नहीं हो सकती )

अन्वयः — कष्टं कुलधनैः जनः अनुरञ्जनीयः तत् से अशिवं दुरुक्तं ते न हि ज्ञमम्। सुरिभगाः कुसुमस्य नैसर्गिकी स्थितिः मूर्झि सिद्धा, चरगौः अवताडनानि न।

कठिन पदार्थ:—( कुनधनैः ) कुल-कीर्ति ही जिनका धन है, ( अनुरक्षनीयः ) प्रसन्न करना चाहिये, ( अशिवं ) बुरा ( दुरूक्ष्म ) बुरा कहा हुआ, ( चनम् ) योग्य ( नैसर्गिकी ) स्वभाव द्वारा सिद्ध, ( अवताडनानि ) लताड़ना, रोंदना

Explain with reference to the context:—
"नैसर्गिकी सुरभिगाः" इत्यादि ।

अवतरिणका—राम सीता से कहते हैं कि यद्यपि तू यज्ञभूमि से उत्पन्न हुई है अतएव सर्व प्रकार से शुद्ध है, तो भी यह अपवाद सारी आयु भर तेरे साथ रहेगा । इस सब का कारण मेरा तुमको शुद्धि के लिये कहना ही है, इसलिये देवि, मुक्त पर क्रोधित न हो।

भावार्थ: -वड़े दु:ख की वात है क्योंकि कुलधनों को अर्थात कुल-धर्म की रचा ही जिनका धन है ऐसं पुरुषों को को प्रसन्न करना चाहिये। (भाव यह है कि पहले अनुभूत दु:ख का स्मरण कराके दु:खी को दु:खी करना यह हमारा धर्म नहीं । किन्तु शोक है इस वत के लिये जिसके कारण भैंने लंका में तुम्हें श्रारमशुद्धि को प्रत्यच करने के लिये कहा ) इसलिये ( लंका में ) जो मैंने बुरे छौर दु:खदायी वचन कहे तुम उनके योग्य कदापि न थीं। इसी को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं। सुगन्धि वाले फूल का स्थान मस्तक है अर्थात् उसे देवता श्रादि के मस्तक पर ही चढ़ाया जा सकता है, उसे पैरों में रोंदा जाना युक्त नहीं। भाव यह है कि तीन प्रकार के फूल होते हैं। एक देखने में सुन्दर जैसे केसू त्रादि के फूल, एक केवल सुगन्धि प्रधान मौलश्री (मौलिसरी त्रादि ) श्रौर एक उभय प्रधान सुन्दरता श्रौर सुगन्ध भरे। इनमें केवल सुगन्धिप्रधान पुष्प भी चरगों में नहीं फैंक जाते, दोनों गुगायुक्त पुष्पों की तो कथा ही क्या ? हे सीते ! तुम उभय विध पुष्पों के समान इन गुगाशालिनी हो फिर तुम्हारा तिरस्कार कभी नहीं हो सकता।

१४. अन्वयः — ब्रह्मादयः पुरागाः गुरवः ब्रह्महिताय परः सहस्राः शरदः तपांसि तप्तवा तपोमयानि स्वानि तेजांसि एव एसानि श्रप्रश्रम् 0.1 Prof. Satya Vrat Shastri Collection. कठिनपदार्थ:—( पुरागा गुरवः ) छादि काल के आचार्य, वेद की, ( शरदः ) सालों को।

अवतरिशका—राम ने जुम्भकास्त्रों को प्रशास करने लिये सीता से कहा। उन अस्त्रों की दिव्यता इस ऋोक से बताते हैं।

सरखार्थ: — त्रह्मादि पुरातन गुर लोगों ने वेदों के कल्यागा के लिये ( अर्थात वेद के दोही राज्यों के नाश करने के जिये ) हज़ारों वर्षी से भी अधिक काल तक तप करके मानो अपने तप को हो अस्त्र-रूप में प्राप्त हुए २ इन अस्त्रों को देखा । ये अस्त्र साधारण अस्त्र नहीं, अपितु पुराने गुरुओं का तप ही अस्त्र रूप में दीख रहा है ।

१६. अन्ययः—एष तव तातः सम्बन्धिनः, जनकानां पुरोहितः गौतमः शतानन्दः वशिष्ठादीन् अर्चति ।

अवतरिंगका—दीवार पर लिखित चित्रों को दिखाते हुए लचमण सीता को मिथिला का चित्र देखने का अनुरोध करता है।

सरलाथ : — ये आपके पिता जनक ( दशर्थ आदि विवाह की इन्छा से आये हुए ) सम्बन्धियों को तथा जनक के छुल का पुरोहित गौतम का पुत्र शतानन्द गुरु विसष्टादिओं की पूजा कर रहे हैं।

१७. अन्वयः कस्य जनकानां रघूगां च सम्बन्धः न प्रियः। यत्र दाता प्रहीता च (उमौ अपि) कुशिकनन्दनः (अस्ति इति रोषः)।

स्तरछार्थ:—जनक और रघुवंशियों का यह मिलाप किसकी प्रिय नहीं ( अर्थात् सभी इस मिलाप से प्रमन्त हैं ), जिस सम्बन्ध में देने वाला और लेने वाला अर्थात् कन्या पन्न और वर पन्न दोनों ही का प्रतिनिधि महर्षि विश्वामित्र हैं।

१८. अन्वयः — हे सुमुखि, एप स समयः वर्तते इव यत्र अयं तत्र करः उद्प्रहीतकमनीय कङ्कगाः (सन्) गौतमार्पितः (भूवा)

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

मृर्तिमान् महोत्सव इव मां समनन्द्यत्।

कडिनपदार्थः—( उद्महोतक्रमनीयकङ्क्षाः = उद्महोतं आम्रहीतं वा कमनीयं कङ्क्ष्णं येन ) जिसने सुन्दर विवाह के कङ्क्षणा को धारणा किया हुआ है, ( महोत्सवः ) आनन्ददायक ।

अवतरिएका — मिथिला के चित्रों को देखती हुई सीता कहती है मानो हम उसी काल में बैठे है। राम उसकी बात का अनुमोदन नीचे के श्लोक से करते हैं।

सरलार्थ:—हे सुन्दरि (त्ने ठीक कहा में उसी काल में अबने आपको पाता हूं) यह वहीं काल है जिस काल में यह तेरा हाथ विवाह के गुभ कंकगा और गोने को (सूत्र को ) धारण करके, गौतम पुत्र शतानन्द से दिया गया (हाथ) मेरे लिये मानो आनन्द की मूर्ति बन कर उपस्थित हुआ था।

१६. श्रन्वयः—तातपादेषु जीवत्सु दारपरियहे नवे सित, मातृभिः चिन्त्यमानानां नः ते दिवसाः गताः।

किष्टनपदार्थ — (तातपादेषु ) पूज्य पिता जी के, (दारपरिष्रहे) विवाह के, (नवे ) नये, (चिन्त्यमानानाम् ) ध्यान रखती हुई के ।

सरलाथ : - पूज्य पिता के जीते हुए नये नये विवाह के वे दिन जब कि माताएँ हमारी (प्रसन्नता की सब प्रकार से ) चिन्ता रखती थीं ख्रव बीत गए। भाव यह है कि ख्राज न हमारे पिता जीवित हैं न पूज्य माताओं का प्रेम सिर पर है, सामने के चित्र को देखने से पुराना स्नेह राम को स्मरण हो ख्राया।

२०. अन्वयः—( तदा ऊपर के गद्य से लो ) प्रतनुविरलै: मनी-हर्युन्तलै: प्रान्तोनैमीलित् दशनमुकुलै: मुग्धालोकं मुखं दधती शिथु: ( 'इय्टेलफ्किल्इडिक्स्प्रिक्सिक्सिक्सिक्टिक्स्वय करो ) ललित- लिततैः ज्योत्स्नाप्रायैः अकृत्रिम विश्वमैः मधुरैः अङ्गकैः मे अम्बानां कुत्हलं अकृत ।

कितपदार्थः—( प्रतनुविरलैः ) स्चम होने के कारण् जो बहुत यने नहीं हैं, इसीिलये ( सनोहरकुन्तलैः = मनोहरैः कुन्तलेः ) सुन्दर बालों से ( ३या ) (प्रान्तोन्मोलत् = प्रान्तयोः उन्मीलत् ) दोनों गालों पर शोभाःदेते हुए, (दशनसुकुलैः) दांतक्षप् किलियों से ( सुग्धालोकम् ) सुन्दर दर्शन वाले । ( लिलत्जलिनैः = जलितेभ्यः लिलिनैः ) अस्यन्त सुन्दर (अकृत्रिमविश्रमैः = अकृत्रिमैः विश्रमैः) स्वाभाविक हाव-भावों से ।

ग्रायतर शिका — चित्रगत सीता को देखकर उसके पुरातन रूप का राम ध्यान करते हैं। ('इयमपि तदाजानकी' इस पद को अबेक के साथ मिला कर अन्वय करों)

स्तरलार्थ: — उस समय — जब कि माता हमारी चिन्ता करती थीं — छोटे छोटे, विरल, सुन्दर बालों तथा श्वेत कलियों के समान ( छोटे छोटे ) दांतों से सुन्दर मुख बाली, यह शिशु ( शेशव और योवन की सन्धि समय की त्रायु को धारण करने वाली ) जानकी भी त्राति सुन्दर चांदनी के समान ( प्रसन्ततादायक ) अपने स्वाभाविक हाव- भावों तथा अपने सुन्दर चांद्रों से मेरी माताओं को आनन्द दिया करती थी।

२१. अन्वयः—सः अयं शृङ्गवरपुरे इङ्गुदीपादपः यत्र पुरा स्निग्धेन निवादपतिना समागमः आसीत्।

सरलार्थ:—(चित्र में दीस रहा) यह वह अङ्गवेरपुर का इङ्गुदी का वृज्ञ है, जहां पहले मित्र निपादराज से मेल हुआ था।

२२. श्रान्वय:—पुत्र संक्रान्तलच्मीकैः वृद्धेच्वाकुभिः (सिद्धः) यत् धृतं तत् पुरुयम् आरुएयकव्रतम् आर्येग् वाल्ये धृतम् । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. कठिनपदार्थः—( पुत्रसंकान्तलक्ष्मीकः ) पुत्रों में राज्यलक्ष्मी को देते हुए ( पुत्रे संकान्ता—चढ़ाई हुई—पुत्र संकान्ता । पुत्र संकान्ता लक्ष्मी येवाम् ) ।

सरलार्थ: — पुत्रों को राज्यलदमी को देकर वृद्ध इच्वाक्वंशियों ने जिसको धारण किया, उसी पित्रत्र ख्रारण्य जत को खार्य ने ( ख्रापने ) बाल्यावस्था में ही धारण कर लिया। भाव यह है कि बाल्यावस्था में ही ख्रापका त्याग कितना ऊंचा है।

२३. अन्वयः—हे भगवति पुरा सगीरथः अगणिततन्यातं तपांसि तप्तवा सगराध्वरे तव अद्भिः स्पृष्टान् तुरगविचयव्यप्रान् उर्वीभिदः कपिलमहसामर्यात् प्लुष्टान् प्रपितामहान् चिरात् उददीधरत्।

किंदिनपद्रार्थ:—( सगराध्वरे = सतमी एक्वचन 'अध्वर' यज्ञ) सगर के यज्ञ में (अगिरातन्पातं = न गिरात: तन्पातः यत्र) शरीर-नाश को न गिन कर (तुरगिवचयव्यात् = तुरगस्य विचारे व्ययात्) घोड़े के ढूंढ़ने में लगे हुए (उवांभिद:) पृथ्वी को फाड़ने वाले (किंपलमहसामर्णात्) महर्षि किंपल के तप के क्रोध से, (उददीधरत्) उद्धार किया।

सरसार्थ :— हे गंगे, सागीरथ (दलीप के पुत्र) ने अपने शरीर की परवा न करके किन तपस्या द्वारा तेरे ही जिल के छूने से, महाराज सगर के यज्ञों में चुराए हुए, पृथ्वी को फाड़ कर (किपल के आश्रम में गए हुए तथा किपल के अपमान के कारण) पाताल में गए हुए, तथा किपल ऋषि के तेज से जले हुए पूर्वपुरुषों का बहुत काल के बाद उद्धार किया था।

२४. ऋत्वस्र Profusi एव मृवस्त्र ध्वर्गं जिल्ली स्विदं परिसृदितसृ गाली

दुर्बलानि अलसलुलित मुग्धानि अशिथिलपरिरम्भैः दत्तसंवाहनानि अङ्गकानि मम उरसि कृत्वा निहाम् अवामा ।

कठिनपदार्थः—( अध्यसंजातवेदात् ) मार्ग के चलने से उत्पन्न खेद से ( परिमृदितमृशालीदुर्वलानि ) पिसी हुई बिस ( में ) के समान दुर्वल ( अनसलुलितमुग्धानि ) धके हुए होने के कारण इधर उधर न हिल सकने वाले अतीव सुन्दर, ( अशिधितपरिस्मी: दत्तसंवाह-नानि ) वार २ के आलिंगन तथा मर्दन से शान्त हुए हुए।

श्रवतरिएका—श्याम वटवृत्त के चित्र को द्वार पर तिखा देख कर लक्ष्मण उसकी द्योर संकेत करता है, सीता राम से पूछती है आर्यपुत्र को यह प्रदेश स्मरण है—सीता व्यंग्योक्ति से अपने प्रेम के स्थान श्याम वट का स्मरण कराती तथा मन में आनन्द श्रमुभव करती है। राम कहते हैं भला सीते! यह स्थान भी कभी भुलाया जा सकता है?

सरलार्थ:—जहां तू मार्ग के चलने से पिसी हुई विस के समान छंगों वाली, तथा थके हुए होने के कारण इधर उधर न हिल सकने वाले सुन्दर छंगों वाली, और वार बार के छालिंगन से द्वाये हुए छंगों को मेरी छाती पर रख कर सोई थी।

भाव यह है कि पहले ही मार्गजनित श्रम की यकावट उस पर अत्यन्त मुकुमारी होने के कारण थकावट की अधिकता, उस थका-वट में अंगों को दवाने तथा आलिंगन के कारण तू मेरे ही हृदय पर जहां सो गई भला वह स्थान कैसे मुलाया जा सकता है ?

२४. अन्वयः —गिरिनिर्कारणीतटेषु वैखानसाश्रिततक्णि एतानि तानि तपोवनानि येषु नीवारमुष्टिपचनाः आतिथेयपरमाः शमिनः गृहिणाः गृहाणि भजन्ते । किनारे पर, (वैखनसाश्रिततक्षि) वानप्रस्थियों द्वारा आश्रित वृज्ञ, (नीवारमुष्टिपचनाः) मुट्टी भर अनाज पकाने वाले, (आतिथेयपरमाः) अतिथि-सत्कार करना ही जिनका परम धर्म है, (रामन:) शान्त।

सरलार्थ: —पहाड़ की निद्यों के किनारे वानप्रस्थियों हारा आश्रित हुनों में ये वे तपोवन हैं जहां गृहस्थी लोग सांसारिक चिन्ताओं को त्याग अपना घर बनाते हैं, तथा एक मुट्टी भर नीवार के धान पकाते हुए अतिथि-सत्कार को अपना प्रधान धर्म मानते हैं।

२६. अन्वयः — सुत र ! तस्मिन् पर्वते प्रतिनिहितसपर्यास्व-स्थयोः ( श्रावयोः ) तानि श्रहानि स्मरिस ? तत्र सरसतीरां गोदा-वरीं वा स्मरिस ? तदुपान्तेषु श्रावयोः वर्तनानि वा किम् स्मरिस ?

कठिनपदार्थः—( प्रतिविद्दितसपर्घ्यास्वस्थयोः आवयोः) प्रति-विहिता = विना कहे ही की हुई, (सपर्घ्या ) सेवा।

सरलार्थ: - चित्रलिखित गोदावरी को देख राम सीता से पूछते हैं: -

हे सुन्दिर ! क्या तुम्हें उन दिनों की याद है जब लक्षमण की सेवा से हम दोनों उस पर्वत पर आनन्द से रहे थे ? क्या तुम्हें गोदावरी के आकर्षक तटों का स्मरण है, अथवा क्या तुम्हें गोदावरी प्रान्तों में हम दोनों का घूमना (विहार करना) भी याद है ?

२७. अन्वयः—आसक्तियोगात् ( आसिक्तयोगात् ) अविरित्तित-कपोतं मन्दं मन्दं किमि आक्रमेण जलपतः अशिथिलपरिरम्भ-व्यापृतैकैकदोण्गोः अविदित गतयामा रात्रिः एव व्यरंसीत्।

किनपदार्थ:—( त्रासिक्षयोगात् ) रति-प्रेम से अथवा (त्रासिक्त-CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. योगात् ) प्रेम के कारण, ( अविर्शालतकपोलम् = न विरली कपोली यस्मिन् कर्मणि, जिस कान में कपोल अलग २ न हुए हों ) एक दूसरे के ऊपर मुख रख कर, ( अक्रमेण जल्पतः ) इधर उधर प्रेमालाप में लगे हुए, ( अशिधिलपरिरम्भव्याप्टतैकैकदोष्णोः (दोषन्-पट्टा) न शिक्ति परिरम्भे व्याप्टतं एकैकं दोः ययोः ) गाढ़ आलिंगन में लगे हुए एक एक मुजाओं वाले के, ( व्यरंसीत् ) गुज़रती थी।

सरलार्थः—( श्रीर क्या तुम्हें याद है कि) रित-प्रेम के कारण एक दूसरे के कपोल पर कपोल रख कर श्रीर तिष्ठपयक इधर उधर की बातें करते हुए तथा एक दूसरे को श्रपनी भुजाओं से गाड़ श्रालिंगन करते हुए, ( श्रथवा एक दूसरे को श्रालिंगन करने में जिनकी भुजाएँ लगी हुई हैं ) हम दोनों के रात्रि की घड़ियां पल भर में ही व्यतीत हो जाती थीं।

भाव यह है कि विस्नम्भालाप में रात्रि व्यतीत होते कुछ देर नहीं लगती थी, राम कहते हैं यहां गोदावरी के सुन्दर प्रदेशों में हमने न जाने कितनी त्रानन्द की रात्रियें व्यतीत कीं, त्रानन्दातिरेक के कारण राम सीता को पुरानी रात्रियें याद कराते हैं, परन्तु ऐसी रात्रियें वस्तुत: ब्राकर्षण से भरी होती हैं।

२८. अन्वयः—अथ पापैः रक्तोभिः कनकहरिगाच्छद्मविधिना इदं तथावृत्तं चालितं अपि व्यथयति । शून्ये जनस्थाने विकलकरणैः आर्यचरितैः प्रावा अपि रोदिति, वजस्य हृद्यं अपि दलति ।

कठिनपदार्थः—( विकलकरणै: आर्यचिरतैः ) व्याकुल इन्द्रियों वाले आर्य (राम ) की चेष्टाओं से। (श्रवा ) पत्थर। (तथावृत्तं ) घटना, (ज्ञालितं ) बदली जाकर भी। सरलार्थः—चित्र में सीता के हरगाकाल का चित्र दिखाते हुए लद्मगा कहते हैं, अब तक जिन चित्रों का वर्गान हुआ वे आनन्द-दायक थे किन्तु यह दृश्य कष्ट का कारगा है अतः स्रोक के आरम्भ में 'अथ' शब्द रखकर लद्मगा कहता है:—

पापी राज्ञसों के द्वारा सुवर्गामृग के कपट से (इदं) यह चित्र में दीखने वाली घटना, बदल दिये जाने पर भी चित्त को दुःखी करती है। और निर्जन जनस्थान में आर्थ राम के व्याकुल इन्द्रियों वाले काम (आज भी) पत्थरों को रुलाते और वज्र (इदय) को भी (शोक से) चीर डालते हैं।

२६. अन्वयः—धाराभिः विसर्पन् अयं ते वाष्पीयः जर्जरकणः (सन् ) त्रुदितः मुक्तामिण्सार इव धरणीं लुठित । भराष्मातहृदयः आवेगः निरुद्धः अपि स्फुरद्धरनासापुटतया च परेषाम् उन्नेयः भवति ।

कठिनपदार्थ — (वाष्पीवः) त्रांसुत्रों का समूह, (भराध्मात-हृदयः) भार से भरा हुत्रा हृद्य, (त्रावेग) शोक, (उन्नेयः) श्रन्दाजे से जाना जाता है।

सरलार्थ:—राम को साभिप्राय देख कर अर्थात् राम के रोने के कारण को जान कर भी राम के मुख से कारण सुनने के अभि-प्राय से लच्मण कहता है, "धाराप्रवाह में निकलता हुआ यह तेरी आंखों का अशु-समृह—वृंदों के हट जाने से—जर्जरित होकर दृटे हुए मोतियों के हार के समान पृथ्वी पर लोट रहा है। भाव यह है कि इसी से तेरे हदय के दुःख का अनुमान हो सकता है, किन्तु इससे भी अधिक दुःखों का अनुमान के कारण कहते हैं—शोक के भार से भरा हदय रोकने पर भी फड़कते हुए ओठ और नासिका से अनुसानित होता है।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३०. अन्वयः—प्रियजनविष्ठयोगजन्त्रा तीत्रः ऋषि प्रतिकृति-वाञ्च्छया तत्कालं विसोदः दुःखाग्निः पुनः मनसि विषच्यमानः इन्मर्भत्रमा इव वेदनां करोति ।

कितपदार्थ:—( प्रियजनविष्ठयोगजन्मा ) सीता के वियोग से उत्पन्न, ( प्रतिकृतिवाण्ड्या ) बदले की इच्छा से, ( विषच्यमानः ) वहता हुआ, पकता हुआ ( हन्मर्न वर्ण इव ) हद्य के कोमलतम भाग में फोड़े के समान, ( वेदनां ) दुःख को।

सरछाथ : —सीता के वियोग से उत्पन्न श्रांत्यन्त उप्र भी यह दु:ख की श्रांग्न. प्रतीकार करने की इच्छा से उस सभय सही हुई (श्रांज ) बढ़ती हुई हदय में फोड़े के सभान दर्द करती हैं, (इसिनण में रोता हूं) भाव यह कि श्रांज सीता का वियोग इस चित्र को देखने से फिर नवीन हो श्रांया यही मेरे रोने का कारणा है।

३१. ब्रान्वयः—एतस्मिन् सद्कलसङ्गिकाज्यच्याध्त-स्फुरदुक्दण्डपुण्डरीकाः कुवलयिनः सुवः विभागाः वाष्पान्भः-परिपतनोद्वसान्तराले सन्दृष्टाः।

कठिनपदार्थ:—(मदकलमिलकालपत्तव्याधृतस्परपुरुद्दगडपुगडकोका:(मदन) प्रसन्नता के कारणा, (कला:) मीठा मीठा बोलते हुए,
(थं) जो, (मिलकाला:) श्वेत शरीर वाले झोर काली चोंच तथा
चरणा वाले राजहंस, (तेषां) उनके, (वहै:) पङ्घों से, (व्याधृतानि)
के पोये हुए, (अतएव) इसीलिये, (फुरन्ति) दीखती हुई, (उदद्यवानि)
चड़ी २ भिसों के चालों वाले, (पुगडराकानि) जिनमें कमल हैं।
भाव यह है कि उन राजहंसों छोर कमलनालों के समान वर्ण
होने से उनमें कोई भेद न जान पड़ताथा, किन्तु पंखों के हिलाने
से उनमें भेद दीखने लगा, भीठा बोलने वाले मिलका सान-

हंसों के पह्नों के हिलाने से दीख रहे:हैं लम्बे २ भिस जिनके ऐसे कमल जिन तालाबों में है, (कुवनियनः) नील कमलों बाले (अन्तराले) मध्य में, (वण्पाम्भः) त्रां प्रत्रों का जल।

सरलार्थ: —यहां त्रांसुत्रों के गिरने कौर फिर उत्पन्न होने के बीच, मैं मीठा बोलने वाले मिल्लकाच राजहंसों के पङ्कों के हिलने से दीख रहे बड़े भिसों वाले श्वेत कमल और नील कमलों से भरे हुए पम्पा सरोवर के जल विभागों को देख रहा हूँ। साव यह है कि कहीं श्वेत और बीच २ में नीले कमलों से यह स्थान त्रांति रमणीय प्रतीत होता है, किन्तु सीता के वियोगजनित दु:खातिरेक से मेरे लिये यह सुन्दर प्रदेश भी कष्ट का ही कारण है।

३२. अन्वयः—दिष्ट्या ! अयं स महाबाहुः अञ्जनानन्द-वर्धनः ( अस्ति ) यस्य वीर्येगा वयं भुवनानि च कृतिनः ।

कित्रविष्यार्थः—( अजनानन्दवर्धनः ) श्रांजना के श्रानन्द का वड़ाने वाला अर्थात् श्रांजनापुत्र ह्नुमान, ( कृतिनः ) कृतकृत्य हैं।

सरलार्थ: —सामने श्रञ्जनापुत्र हनुमान को देख कर लहमण कहता है 'अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि श्रञ्जना के श्रानन्द को बढ़ाने वाला यह वह बड़ी बड़ी भुजाओं वाला हनुमान है, जिसके वल से हम श्रोर सारा संसार अतकृत्य हैं। हनुमान ही ने सीता का पता लगाया तथा युद्ध में लहमगा को जिलाया इत्यादि कारणों से—

३३. अन्वयः — अयं स ककुभसुरिधः माल्यवान् नाम शैलः यिमन् नीलः स्निग्धः नूतनः तोयवाहः शिखरं अयिति, अस्मिन् आर्येगा (ऐसा आधा कहने पर राम कहते हैं) विरम विरम अतः पर्र न समः अस्मि। स जानकी विप्रयोगः पुनः प्रत्यावृत्तः इव मे।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

कांठनपदार्थः—(कङ्गसुरिमः = कङ्भै: सुरिम: = स्विन्ययुक्त: ) ष्प्रजुंन पुष्पों से सुगन्धित, (विषयोगः ) जुदाई (प्रत्यावृत्त: इव ) मानो फिर लौट त्र्याया है ।

स्वराखं: —यह वह त्रार्जुन पुष्पों की सुगन्य वाला माल्य-वान नाम का पर्वत हैं, जहां नवीन नीला वादल (प्रत्येक वर्ष ऋतु के आरम्भ में ) आकर ठहरता है। आर्य ने (राम ने ) यहां —(इतना कहते ही लदमण के पुराने भाव के जागृत हो जाने से राम कहते हैं ) ठहरों! ठहरों! इससे आगे सुनने में असमर्थ हूँ —जानकी का वह विरह सुभे फिर से नया हो गया है।

३४. अन्वयः ससाध्वसश्रमखेद्विन्दुः ( अतएव ) ऐन्द्व-मयूख चुम्बितस्यन्दिचन्द्रमणिहार्विश्रमः वाहुः जीवयन्निश्रधिकएठं अप्र्यताम् ।

कठिनपदार्थः—( साध्ववेन सह = मय से ) अय के कारण, ( अमेणं ) इधर उधर देर तक घूमने की थकावट से ।

सरलार्थ: — पिजले श्लोक में कहे गये ''त्रत्याइतः पुनरिव स में जानकी विप्रयोगः'' जानकी का विरह फिर से नया हो गया है श्रयीत् राम जानकी विरह कातर हैं, सो उस कातरता को इटाने के लिये राम सोता से उनके बाहु को गत्ने में डाल कर साने को कहते हैं, जिससे कि उनका वह त्रास नष्ट हो जावे। राम कहते हैं, "भय के कारण—शूर्यणखा तथा अन्यान्य भयानक दृश्यों को चित्रों में देखने के कारण कोमलाङ्गी राजकुमारी सीता को भय का उत्पन्न होना उसकी कोमलता को दुगना बनाता है— (तथा चित्रों को देखने के निमित्त इथर उधर घूमने से ) परिश्रम के द्वारा उत्पन्न पसीने के बिन्दुत्रों वाली (इसीलिये) चन्द्र की किरणों के जूने से चन्द्रमणि हार के समान शीतल जल को बरसाने वाले चन्द्रहार के समान अपनी भुजा को मुभे जिलाते हुए के समान मेरे गले में डॉल है। इससे तेरा भय और मेरा विरहजनित दुःख दोनों को शान्ति प्राप्त होगी।

३४. अन्वयः—( एतत् ) सुखम् इति वा दुःखम् इति वा, प्रवोधः वा निद्रा, किमु विषविसर्पः किमु मदः ( इति ) विनिश्चेतुं न शक्यते। तव स्पर्शे हि परिमूढेन्द्रियगग्गो विकारः मम चैतन्यं भ्रमयति सम्मीलयति च।

कठिनपदार्थः—( विषविसर्पः ) सांप का जहर (परिसूडेन्द्रियगणः) विकल हुत्र्या २ हैं इन्द्रियों का समृह जिसको ( सम्मीलयित ) प्रसन्न करता है।

सरलार्थ:—(यह जो कुछ में अनुभव कर रहा हूं) यह सुख है अथवा दु:ख, जागृत अवस्थां है अथवा निद्रा, क्या यह सर्प का विप है अथवा शराव की मस्ती ? इसका निश्चय नहीं किया जातां। तेरे स्पर्श के कारण मुग्ध हुआ २ मेरी इन्द्रियों का समूह चेतनता को हरता और प्रसन्नता उत्पन्न करता है। "एक ही स्थान में इस तरह विरुद्ध भाव क्यों उत्पन्न हो रहे हैं" यह राम सीता से पूछते हैं। सीता उत्तर देती है, इसके सिवाय हो ही क्या सकता है जो आप मुक पर प्रसन्न हैं।

३६. अन्वयः—हे सरोस्हाति ! एतानि ते कर्गामृतानि मुक्चना-नियसकलेन्द्रियमोहनानि सन्तर्पणानि मनसः रसायनानि (अत एव) म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि ।

सरलार्थः —हे कमल के समान नेत्रों वाली (कमल-नियनी) ये तेरे अमृतस्वरूप मुन्दर वचन—पिछले श्लोक के बाद कहे गये वचन, ''आप मुक्तमें अनुरागवान है''—केवल कानों के लिये ही अमृतमय

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

हैं किन्तु सीठे होने कारग्र-सब इन्द्रियों को सोहित करने वाले हैं, तथा उनको बलवान बनाने वाली छोषध के समान है। (के बलवान इन्द्रियों तक ही इनका प्राभव नहीं छापेतु) मन के लिये भी ये रसायन। पोष्टिक छोपब के समान हैं। (इस प्रकार देह छोर मन दानों को पुष्ट करने के कारण) सांसारिक कट्टों से सुमायि हुए जीवनक्षप पुष्प के लिये विकसित करने के कारगा हैं। अर्थात् तेरे इन बचनों से मुममें एक नये जीवन का संचार हुआ है यह सूचित होता है।

३७ अन्वयः—आविवाहसमयात् रीशवे गृहे तद्तु पुनः यौवने वने ते स्वापहेतुः अन्यया अ त्पाश्रितः एव रासवाहुः उपधानम् ( अस्ति इति शेषः )

सरलार्थ: —पीछे सीता ने थकावट के कारण सोने की इच्छा प्रकट की थी, सो शयनार्थ सीता किसी सिरहाने आदि को इधर उधर देखती है इस पर राम कहते हैं—'विवाह के समय से लेकर (आराम करके) पहले बचपन में घर में अर्थात् अयोध्या में, इसके बाद यौवन अवस्था में वन में तेरी निद्रा का आश्रय, अन्य किसी भी स्त्री से आश्रित न हुआ २ यह मुजारूप सिरहाना है—भाव यह है कि इस मुजा को सिरहाना बनाकर, हे सीते, तुम सो जाओ।

३८. श्चन्वयः—इयं गेहे लच्छीः, (इयमिति सर्वत्र योज्यम्) इयं नयनयोः श्चमृतवर्त्तः । श्चस्याः श्वसौ स्पर्शः वपुषि बहलः चन्दनसरः श्चयं बाहुः कगठे शिशिरमसृगाः मौक्तिकसरः । श्चस्याः किं न ग्रेयः यदि तु परं विरहः श्चसहाः ।

कित्रविष्यै:—( श्रमतवितः ) श्रमृत की वत्ती, ( शिशरः मस्याः च ) शीतल श्रौर कोमल ( मिक्रिक्सरः ) मोतियों का हार । सरकार्थः—यह जानकी मेरे घर की लच्मी है, श्रांखों के

लिए अमृत की वत्ती है, इसका स्पर्श शरीर में बहुत सा चन्दनरस हैं इसकी यह भुजा (जो इसने आश्रय के लिये गले में डाला हुआ है) गले में पड़े हुए मोतियों के हार के समान है। (इस प्रकार इसका प्रत्येक अंग आनन्दप्रद है इसलिये संत्तेष से कवि कहता है) इसका कौन सा अङ्ग प्रिय नहीं ? अर्थात् इसके सारे अंग प्रीतिवर्धक हैं। यदि सहा नहीं जाता तो केवल यह इसका वियोग ही है।

३६. अन्वयः यत् सुखदुःखयोः अद्वैतम् ( अतएव ) सर्वासु अवस्थासु अनुगुणम्, यत्र हृदस्य विश्रामः, यस्मिन् जरसा रसः न हार्यः, यत्कालेन आवरणात्ययात् परिणते स्नेहसारे स्थितम् सुमानुपस्य भद्रं कथमपि हि प्राप्यते ।

कित्रपदार्थः—(अद्वैतम्) समानरूपवाला-न द्वैतं द्विभावः—, (जरसा) बुढ़ापे से (हार्व्यः) छीने जाने के योग्य (आवरणात्ययात् = आवरणस्य अत्यात् लजा के हरने से) लज्जा के नाश हो जाने से। (परिणते) पक्का हो जाने पर। (भद्रम्) कल्याण् (प्राप्यते) पाया जाता है।

सरलाथ: —( पूर्वप्रसंगः ) सीता सोए २ बड़बड़ाती है, राम सोचते हैं शूर्पण्खा द्यादि के चित्र देखने से भीतमना सीता सुपने में बोल रही है, सीता को सप्रेम देख कर राम कहते हैं:—"जो सीता सुख दु:ख दोंनों में एक समान है, तथा जो सब द्यावस्थाओं में मेरी इच्छा के द्यानुरूप है, जिसमें हृदय की शान्ति है, बुढ़ापा होने पर भी मन जिससे नहीं हटाया जा सकता, जिसका प्रेम, समय व्यतीत होजाने पर लज्जा ख्रादि को पार कर चुका है,इसीलिये जो सनेह पक्का हो चुका है—ऐसा उस प्रेमी का एकान्त कल्याणा कैसे प्राप्त हो सकता है ? राम कहते हैं यद्यपि ऐसा प्रेमी मिलना कठिन है तो अरि-० बड़का खीक प्राप्त का स्वार हो चुका है सकता है ? सम कहते हैं यद्यपि ऐसा प्रेमी मिलना

ऐसा प्रेमी दुः खी हो यह बहुत दुः खका विषय है।

४०. अन्वयः — हा । हा ! धिक् ! वैदेह्याः यत् परगृहवासदृष्यां अद्भुतैः उपायैः प्रशमितं, दैवदुर्विपाकात् तत् एतत् पुनरपि आलर्के विपिमव सर्वतः प्रसृप्तम् ।

कित्यदार्थः—( प्रशमितम् ) शान्त हुन्त्रा, ( देवदुर्विपाकात् ) वदिकस्मती सं, ( त्रालर्कं ) कुत्ते के ।

सरलार्थ: — दुर्मुख के द्वारा सीता की निन्दा सुन कर राम कहते हैं। अतिशय धिकार है कि सीता के दूसरे के घर में रहने के दोप को अनेक विचित्र उपायों से शान्त करने पर भी, बदकिस्मती के कारणा कुत्ते के जहर के समान सर्वत्र व्याप्त हो गया।

४१. अन्वयः — केनापि कार्येण लोकस्य आराधनं सतां व्रतं यत् तातेन मां च प्राणान् च मुख्यता प्रितम् हि ।

सरलार्थ: —िकसी भी कार्य के द्वारा प्रजा को प्रसन्न करने का सत्यप्रतिज्ञ लोगों का जो बत है, जिसको पिता ने सुके और प्राणों को छोड़कर भी पूरा किया। ( उने पूरा करना चाहिए)।

४२. अन्वयः—लोकश्रेष्ठैः सावित्रैः भूमिपालैः यत् शुद्धं चिरतं साधु दीपितम् अस्मिन् यत् सम्भवात् कश्मला किंवदन्ती चेत् स्यात् (तदा ) हन्त ! अधन्यं मां धिक् ।

सरलार्थ: — पिछले क्लोक में सीता त्याग के गुगों को कहा अब यदि सीता का त्याग न किया जाय तो उसमें क्या बुराई होगी इसका वर्ग न करते हैं। लोक श्रेष्ठ, सूर्यवंश के राजाओं ने जो शुद्ध चित्र भली प्रकार जगत् में प्रकाशित किया ( अर्थात अपने प्राण देकर प्रजारजन के बत को नहीं छोड़ा सो यदि में सीता का त्याग न कहं

तो यह श्रेष्ठ राजायों के त्राचार के विरुद्ध होगा ) सीता को न त्यागने से मेरे कारण कभी न हटने वाली यदि लोकनिन्दा हो तो मुक्ते धिक्कार है।

**४३. अन्वय:—रवया जगन्ति पुण्यानि त्वयि पुण्याः जनोक्तयः** त्वया लोकाः नाथवन्तः त्वं कथं अनाथा सम्पत्स्यते ।

सरलार्थ: - तुमासे सारा जगत पवित्र है, तुमा पर लोक कुत्सित बातें कहें ( यह कैसी विधि की विडम्बना है ), तेरे ही कारण लोक स्वामिभक्त हैं, ऐसी तृ अनाथ हो जायगी। भाव यह है कि जो पवित्र करने वाली वह अपवित्र की जा रही है, अोर जो सव की शरण है वह अशरण हो रही है कैसी अनुचित वात है।

४४. अन्वयः — इच्वाकुवंशः प्रजानां अभिमतः । दैवात् ! च वचनीयवीजं जातम्। यच विशुद्धिकाले श्रद्भुतं कर्म श्रतिदृरं वृत्तं तत् कः हि प्रत्येतु।

कठिनपदार्थ:--(ग्रभिमत:), प्यारा है ( वचनीयवीजम् ) निन्दा का बीज, (प्रत्येतु ) विश्वास करे।

सरलाथ :- रघुकुल प्रजा का अत्यन्त प्रिय है, भाग्य देखो वही निन्दा का कारण वन गया, श्रोर शुद्धि के काल का वह विचित्र कार्य-अग्नि द्वारा शुद्धि-दूर की बात है भला उस पर कौन विश्वास करे।

४४. ग्रन्वय: -शैशवात् प्रभृति पोषितां सौहदात् श्रपृथगा-शयां प्रियां इमाम् सोनिकः प्रह शक्तुन्तिकाम् इव छद्यना मृत्यत्वे परिद्वामि ।

कठिनपदार्थ:-( अप्रथगाशयाम् ) मेरे समान विचारवाली को

(सीनिक: Oca मार्ड मांस वेचने वाला। Salva Viat Shastii Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरलार्थ:--"मैं बहुत क्र्र हूँ" राम ऐसा कहते हैं।

वचपन से लेकर पाली हुई, प्रेम के कारण मेरे समान विचारों वाली (इस सीता को ) कसाई जिस प्रकार घर के पन्नी ( मुगाँ ब्राहि को ) को दे देते हैं वैसे ही मैं इस प्रिया सीता को धोखे से मृत्यु के मुंह में दे रहा हूँ।

भाव यह है कि जिस प्रकार कसाई घर के पाले पन्नी को पकड़ कर मार डालता है वैसे ही में भी सीता को धोखे से मृत्यु समान वन में भेज रहा हूँ। अतः मुक्ता क्रूर और कौन हो सकता है।

४६. अन्वयः - श्राय सुग्धे ! अपूर्वकर्मचरडातं मां विसुन्त । चन्दनभ्रान्त्या दुर्विपाकं विषद्रुमम् श्राधिता श्रसि ।

सरलार्थः —हे सरले सीते! जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता त्र्यतिभयानक कर्म करने वाले मुक्तको छोड़ दे, चन्दन भ्रान्ति से त् विप-वृत्त के सहारे खड़ी है।

भाव यह है कि विना ही किसी कारण के अति क्र्यकर्म करने वाले मुमको तृ छोड़ दे।

४७. श्रन्वयः दुःखसंवेदनाय एव रामे चैतन्यम् श्राहितम्, मर्मोपधातिभिः प्राग्तैः स्थिरैः ( सिद्धः ) वश्रकीलायितम् ॥

कठिनपदार्थः—( संवेदनाय) ज्ञान के लिये ( अहितम् ) रखी है, ( वज्रकीलायितम् ) वज्र के समान पक्का कर दिया है ।

सरलार्थः—(मानों विधाताने ) दुःख के अनुभव के लिये ही राम में चेतनता दी है-अचेतन प्राणी दुःख सुख को अनुभव नहीं कर सकता राम दुःख को अनुभव कर सके, इसी निमित्त उसने मुक्तमें प्राण शक्तिदी है—उसी दुःख का अनुभव करने के लिये ही मानों विधाता ने मेरे प्रागों को वज्र के समान कटिन बना दिया है। भाव यह है। कि इतने बड़े कष्ट के आने पर मेरे प्रागों को निकत जाना चाहिये था, सो ये कष्ट सहने के निमित्त ही नहीं निकले हैं।

४=. अन्वयः—ते महात्मनः कृतन्ने न दुरात्मना मया गृहीत-नामानः (सन्तः ) पाप्मना स्पृश्यते (इति ) मन्ये ।

स्तरलार्थ:—वे ( अहन्धती आदि ) महातमा हैं जो कृतन्न और दुरात्मा द्वारा नाम लेने पर पाप से कलुषित हो जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ ( अतः में उनके नाम लेने के भी योग्य नहीं )।

४८. अन्वयः—( यः श्रहम् ) गृहस्य शोभां विश्रम्भात् उरित निपत्य लब्धनिद्रां विया गृहग्रीं उन्मुच्य निर्घृगाः ( सन् ) श्रातङ्क-स्फुरितकठोरगर्भगुवीं ( ताम् ) विलिभिव कव्यादभ्यः चिपामि ।

कांउनपदार्थ:—( यातङ्कस्फ्रारतकठोरगर्भगुर्वी ) डर के कारण कांपते हुए पूर्ण गर्भ वाली उसके कारण भारी ( कव्याद्भ्यः = कव्यं मासम् अदन्ति ) मांस खाने वाले सिंह आदि पशुओं के द्वारा।

सरलार्थ:—( जो मैं) घर की शोभा को, जो निःशङ्क होकर मेरे हृद्य पर सोई हुई है अपनी प्यारी को परे हृदा कर, घृगा के योग्य मैं उर के कारण कांपते हुए गर्भ वाली और इसी कारण (गर्भ के भार के कारण) जो चल नहीं सकती (गृहणी को) बिल के समान मांस खाने वाले पशुओं के सामने फेंक रहा हूँ।

४०. श्रान्वयः यमुनातीरवासिनां उप्रतपसां लवगात्रासितः स्तोमः शरण्यं त्वां उपस्थितः।

कितपदार्थः —( उत्रतपसां ) उप्र तप वाले ( स्तोम: ) समूह ( शरग्यं ) हर्ए मों हर्डिंगुर्हे स्में डिंगी डिंगी क्री के सार्वे के हो शियार ।

#### Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरलार्थः —यमुना किनारे रहने वाले उप तपस्या करने वाले ऋषियों का समूह लवण राज्ञस द्वारा डराया जाकर शरणार्थियों की रज्ञा में चतुर आप के पास आया है।

४१. अन्वयः — यत् जनकानां रघूणां च कृतस्नं गोत्रमङ्गलम् यां पुण्यशीलां पुण्ये देवयजने अजीजनः ।

कठिनपदार्थः—(गंत्रमङ्गतम्) कुल का कल्यामा (देवयजने) यज्ञ भूमि में (अजोजनः) पैदा किया।

सरलार्थः —राम पृथ्वी से कहते हैं तू अपनी दुहिता जनकी की रज्ञा कर, जो सीता जनकों तथा रघुवंशियों के छल का कल्याण करने वाली है और जिस पुण्यशीला को तूने यज्ञभूमि से उत्पन्न किया।

इति प्रथमोऽङ्कः

# दितीय अङ्ग

 श्रन्वयः—इदं वतं वः यथेच्छं योग्यं । श्रयं मे सुदिवसः । पुरुषे न हि कथमि सतां सिद्धः सङ्गः भवति । इह वः तहच्छाया, तोयं, यदिष तपसः योग्यं श्रशनं फलं वा मूलं वा तदिष, न पराधीनम् ।

सरलार्थ: —वनदेवता तापसी से कहती है, ''इस वन को इच्छानुसार भोगो, ये मेरे ग्रुभिद्दन हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का श्रेष्ठों के साथ मेल बड़े पुण्य से होता है। वृत्तों की छाया, जल और तपस्वी के योग्य भोजन जो कुछ भी जंगल में विद्यमान आपको उसको पाने में स्वतंत्र हो।

२. अन्वयः — वृत्तिः प्रियप्राया । वाचि विनयमधुरो नियमः। मितः प्राकृत्या कल्याग्गी ( अतएव ) परिचयः अनवगीतः । इदं तत् पुरः परचात् अविपर्व्यासितरसं साधूनाप् अनुपि विशुद्धं रहम्यं विजयते ।

कठिनपदार्थः—( वृत्तः ) शारीरिक व्यापार ( श्रनवगीतः ) निन्दारहित, ( श्रविपर्ध्यासितरसं ) एक समान रहने वाला ( श्रनुपिध ) कपट रहित ।

सरस्रार्थः — वनदेवता के वचनों को, जो कि पहले कहे गये हैं, सुनकर तापसी साधुओं के उत्तम चरित्र के रहस्य को इस श्लोक से बताती है: — साधुओं के शारीरिक व्यापार बहुधा अत्यन्त प्रिय होते हैं उनकी वाणी में विनय के कारण मिठास का होना एक नियम है पटनाकि अकिश्वस्यभाग लेक्ट्रिक स्थान कि सामित है, इस

लिये सद्यः ( भटपट ) परिचित लोग भी उनकी निन्दा नहीं करते। उनका स्वभाव आगे पीछे सदैव एक रस रहने वाला होता है, इस लिये साधुओं का रहस्यमय चरित्र सदैव विजय को प्राप्त होता है।

 अन्वयः — श्रिमिन् प्रदेशे भूयांसि उद्गीथविदः वसन्ति, तेभ्यः निगमान्तविद्यां अधिगन्तुं वाल्मीकि पार्श्वद इह पर्यटामि ।

स्तरलार्थ: — इस दण्डक वन में अनेकों उपनिषद् के ज्ञाता विद्वान् रहते हैं, उनसे वेदान्त विषय को पढ़ने के लिए वाल्मीिक के आश्रम से यहां मैं आई हूँ।

थ. अन्वय:—गुरु: यथैव प्राज्ञे तथैव जडे विद्यां वितरित तयोः ज्ञाने (सः) शक्ति न करोति, न च अपहन्ति वा पुनः फर्लं प्रति भूयान् भेदः भवति, तद्यथा शुचिः मिषाः विस्वप्राहे प्रभवति तथा मृदांचयः न।

कित्रपदार्थंः—( वितरित ) देता है, ( विम्वश्रहे ) प्रतिच्छाया के प्रह्णा करने में।

Q. Explain with reference to the context:-

"प्रभवति शुचिर् विम्वप्राहे" atc.

अवतरिएका—आत्रेयी लव और क्ष्म की क्ष्माप्र-बुद्धित्व का वर्णान कर रही है, और वनदेवता से वाल्मीकि का आश्रम छोड़कर दण्डकारण्य में आने कार बताती हुई कहती है कि लव और क्ष्म इतने क्ष्माप्र-बुद्धि हैं कि उनके साथ विद्या प्रहण करने में, में असमर्थ थी। अतः वहां से चली आई हूँ।

सरलार्थ: —गुरु बुद्धिमान तथा मूर्ख दोनों शिष्यों को समान-रूप से विद्या देता है, उनकी विद्या प्राप्ति में (शिष्यों की) बुद्धि को न बढ़ाता है न घटाता, तो भी दोनों शिष्यों का फल प्राप्ति में बहुत मेद होता है (एक शिष्य विद्वान ग्रीर दूसरा मूर्ख ही रह जाता है) जैसे निर्मल मिर्या प्रतिविग्व ( अवस ) को प्रह्या करने में समर्थ होती हैं, वैसे मिट्टी का ढेला नहीं होता । भावार्थ यह है कि जिस प्रकार उप्रवृद्धि वाला शिष्य गुरु से विद्या के प्रह्या करने में होता है, उसी प्रकार मूर्ख नहीं हो सकता ।

४. अन्वयः—हे निषाद्, यत् त्वं क्रौद्धिमिश्रुनात् काममोहितम् एकं अवधीः (तस्मात्) शाश्वतीः समाः प्रतिष्ठां मा अगमः।

Explain: -

सरलार्थ: — हे नियाद ! क्योंकि त्ने कामाभिभूत कौ क के जोड़े में से एक को मार दिया है अतः अनन्तकाल तक भी तू प्रतिष्ठा स्थान को सत प्राप्त कर ।

टीकाकार वीरराघव इसका एक अन्य अर्थ भी करते हैं। वह 'त्वगमः' की सन्धि करते हैं तु + अम् + गमः। 'अमः' का अर्थ है अविद्यमाना या लच्मीः यस्य स 'अमः' अर्थात् तुम धनरहित होकर भटकोगे। कई लोग 'मा' का निषेधार्थ लेते हैं। तिलक टीकाकार इसका अर्थ 'मा निषाद' एक शब्द लेकर 'राम' की ओर घटाते हैं।

(हे मानिवाद) हे राम, यत् (जिससे) (क्रोक्चिमिथुनं) मंदोदरी रावण रूप जोड़े में से एक रावण को तूने (ख्रवधीः) मारा है, अतः तू (शाश्वतीसमाः) अनेक वर्ष अद्वितीय प्रतिष्ठा को प्राप्त हो। (देखो पृष्ठ ७४)

६. अन्वयः प्रासङ्गिकीनां कथानां विषयः स ते एप वल्लभ-वन्युवर्गः दृश्यमानः (सन्) नाम शेषामपि त्वां नः प्रत्यच्च-दृश्यामिव करोति ।

कठिनपदार्थः—( बल्लमबन्धुवर्गः ) तपोवन पंचवटी गोक्षावरी श्रादि प्यारे बन्धुों का स्मृह ।

सरखार्थः -- प्रसङ्ग की कथाओं का विषय यह तेरे प्यारे तपोवनादि श्रीर वस्ति विषक्ष प्राप्ति है विषक्ष प्राप्ति है । विषय स्वाप्ति है । विषय स्वाप्ति

### तुभ को मानों प्रत्यच सा कर रहा है।

- अन्वयः—लोकोत्तरागां चेतांसि को नु विज्ञातुमहिति ?
   (यानि) वज्रादिप कठोरागि कुसुमादिप सृदृति (सित्त)।
  - Q. Explain with reference to the context:-"वज्रादपि कठोरागि" : इत्यादि ।

सरलार्थ: — महान् आत्माओं के चित्तों को कौन जान सकता है ? जो वज्र से भी कठोर छौर पुष्प से भी कोमल होते हैं। भाव यह है कि सीता के परित्याग काल में यह अत्यन्त कठोर था वहां यज्ञ में सीता की मूर्ति स्थापित करने में यह अत्यन्त कोमल है अतः राम कठोर हृदय भी हैं पर पुष्प से कोमल भी।

च्यन्वयः—शम्वृको नाम वृपतः पृथिव्यां तपः तप्यते । हे
 राम ! स ते शिरच्छेदाः, तं हत्वा द्विजं जीवय ।

सरलार्थ: —शम्बूक नाम का शूद्र पृथ्वी पर तप कर रहा है हे राम, उसे मार कर ब्राह्मण को —तू जिवा। (तप् दिवादि गण में ब्राह्मनेपद का रूप = तप्यते)

8. ग्रन्वयः—कर्ग्डूलद्विपगण्डपिण्डकपणोत्कम्पेन सम्पा-तिभिः, धर्मस्रं सितवन्धनैः छायापस्करिमाण्यविष्करसुखैः, व्याकृष्ट-कीटत्वचः क्जत्कान्तकपोतकुञ्कुट-कुलाः कुलायद्रुमाः, कूले स्व-कुसुमैः गोदावरीं श्रचंन्ति ।

किंदिनपदार्थ:—( कएड्लानां द्विपगएडिपएडानां कषणस्य उत्कम्पेन सम्पितन: तै: ) खाज वाले हाथियों के गोल २ कपोलों की खाज से फांपने वाले इसी लिए गिरे हुए, ( ह्यायां अपस्करिमाणानां विष्कराणां मुखै: ) छाया में कुरेदते हुए पिचयों के मुखों से, ( व्याकृष्टा: कोटा: त्वच: येषां ) बाहर निकाले गये हैं वृद्धों की छाल में से कीड़े जिनमें CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. से, ( कुलायद् माः ) घोंसले वाले इन ।

सरलाथ: — खाज की इच्छा वाले हाथियों के गोल २ कपोलों की खाज से कांपने वाले, (इसीलिये) टूट गये हुए, धूप के कारण मुरभाये हुए पत्तों वाले, छाया में बैठकर जो वृत्तों की घोंसले में से कुरेद २ कर कीड़े निकाल रहे हैं, तथा कुरलाते छोर थके हुए कबृतर छोर मुगों के समूह जहां पर बैठे हैं, ऐसे वृत्त किनारे पर उमे हुए गोदावरी की पुष्पों से पूजा कर रहे हैं।

१०. अन्वयः—रे दिच्या हस्त ! द्विजस्य मृतस्य शिशोः जीवातवे शूद्रमुनौ ऋपागं विसृज । दुर्वहगर्भिखन्नसीताविवासन-पटोः ते करुगा कुतः ।

कठिनपदार्थ:-( जीवातवे ) जीवन के लिये।

सरलार्थ:—राम अपने दिन्तगा हाथ को सम्बोधन करते हैं हे दिन्तगा हस्त ! ब्राह्मण के मृत पुत्र के जीवन के लिए तू शूद्र मुनि ( अर्थात् शम्बूक ) पर तलवार चला। पूर्ण गर्भवती दुःखिनी सीता के निर्वासन में चतुर हे हस्त ! तुममें दयानुता कहां ? अर्थात् तू तो निर्दय प्रसिद्ध ही है, अतः इस शूद्र मुनि को भटित मार दे।

११. श्रान्वय:—एष शम्बूकः शिरसा ते चरगो नतः । यमा-द्पिदत्ताभये त्विय दण्डधारे (सित) श्रसो शिशुः संज्ञीवितः मम च इयं ऋद्धिः (प्राप्ता इति शेषः) सत्संगजानि निधनान्यि तारयन्ति ।

Explain with reference to the context :— "सत्सङ्गजानि निधनान्यपि तारयन्ति"

अवतरिण्का—तलवार से शम्बूक के मर जाने पर शम्बूक दिव्य शरीर धारण करके राम के सम्मुख उपस्थित होता है और कहता है (दिश्व शर्रारिधारी ) अधिकृष्ण अधिकाशीर को तेरे चरणों पर भुकाता है। यम से भी जिसको भय नहीं ऐसे तेरे हाथ से शासित होने पर वह ब्राह्मण् कुमार जीवित हो गया ख्रीर मुक्ते यह दिव्य देह की सम्पत् प्राप्त हुई (इसी बात की लच्च करके कवि कहता है) श्रेष्ठ पुरुषों के हाथ से प्राप्त मृत्यु भी (मनुष्य को) तार देते हैं मारते नहीं।

महान देवताओं के हाथों मर कर भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। अतः सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिये यह भावार्थ है।

१२. अन्वयः पुर्याभिसम्भवाः आनन्दाः मोदाश्च यत्र (भवन्ति ) ते वैराजाः नाम तैजसाः लोकाः ध्रुवाः सन्तु ।

स्रराश्यं:—त्राह्मण्के वालक का जीना श्रौर शम्वूक के दिन्य शरीर के धारण करने से प्रसन्न राम शम्बूक को दिन्यलोक प्राप्ति का वरदान देते हैं।

पुण्य से प्राप्त होने वाले आनन्द और सुख जहां प्राप्त होते हैं,ऐसे वे वैराज नाम के तेजस्वी लोक तुसको अन्नय काल तक प्राप्त हों।

१३. अन्वयः भूतनाथः शरण्यः त्वं भुवने अन्वेष्टव्यः असि (स) माम वृपलकं योजनानां शतानि क्रान्त्वा यत् इह प्राप्तः स इह तपसां सम्प्रसादः, अन्यथा अयोध्यायाः दण्डकायां वने वः उपगमः कः ?

सरलार्थं: — तू भूतेश्वर और शरगागतों के रक्तक, जो तू जगत् में ढूंढ़ने योग्य है (वह) मुफ शूड़ को सैकड़ों योजन पार करफे जो यहां आया है। सो यह सब तपस्याओं का ही प्रभाव है नहीं तो अयोध्या से दगडकवनों में आपका आना कहां ? अर्थात् आप सरीखे लोग विना कारण के इतनी दूर व्यर्थ नहीं आते जाते।

१४. श्रन्वयः एते परिचितभुवः तीर्थाश्रमगिरिसरिद्गतंका-न्तारमिश्राः (तथाहि) कचित् स्निग्धश्यामाः श्रपरतः भीषगाभोग- रूताः स्थाने स्थाने निर्भराणां भाङ्कृतैः मुखरककुभः दग्डकार्ग्य-भागाः सन्दश्यन्ते ।

कठिनपदार्थः—( कान्तारै: ) वनों से, ( स्निग्धश्यामा: ) हरा

भरा, (ककुभ:) दिशाएं।

सरलाथ: —ये मेरे परिचित स्थान हैं जो कि तालाबों, आश्रमों पर्वतों, निदयों और जङ्गलों से मिश्रित है तथा कहीं २ हरे भरे वृत्तों से भरपूर है और कहीं २ दूर तक सूखे पड़े हैं और स्थान २ पर जिसकी भरनों की भङ्कार से दिशाएं गूंज रही हैं, ऐसे ये दग्डक वन के प्रान्त दीख रहे हैं।

१४. शम्बूक कहता है यह वही दगडकारगय है जहां रह कर श्रीमान् ने राज्ञसों को मारा।

श्चन्वयः—भीमकमेगां रत्तसां चतुर्दशसहस्रागि, दूषगाखर-त्रिमूर्धानः ( रात्तसाः इति शेषः ) त्रयः रगो हताः ।

सरलार्थ: भयङ्कर कार्य करने वाले चौदह हज़ार राज्ञस तथा खर दृष्णा और त्रिजटा आदि तीनों राज्ञसों को आपने युद्ध में मारा।

१६. अन्वयः पद्रोदरेषु विलसत्स्वल्पाम्भसः सीमानः, यासु तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यकैः अयं अजगरस्वेदद्रवः पीयते, कचित् निष्कृजस्ति-मिताः, कचित् प्रोचगडसत्त्वस्वनाः अपि स्वेच्छासुप्तगभीरघोरभुजग-श्वासप्रदीप्ताप्तयः। ( दश्यन्ते ) इति शेषः ।

कठिनपदार्थ:—( प्रदरोदरेषु प्रदर + उदरेषु ) विलों के श्रन्दर, गुफ्तात्र्यों के श्रन्दर, ( निष्कूजिस्तिमिता: ) नि:शब्द तथा नि:श्रल, ( प्रोचएडसत्वस्वन: ) श्रिति भयङ्कर सिंहादि के शब्दों वाला।

स्तरलाथं:—पहाड़ों की गुफ़ाओं के अन्दर जहां थोड़ा सा पानी चमक रहा है, जिनमें प्यासे सूर्यक (एक प्रकार के प्राणी) अजगरों के अक्ते हुए अस्त्रिके vare hash cue कें। निश्चल तथा

37 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri नि:शब्दता ( विराज रही है ) श्रौर कहीं २ सिंहादि पशुश्रों के श्रित भयङ्कर शब्द हो रहे हैं और कहीं अपनी इच्छा से सोये हुए तथा खुर्राटे भरते हुए अजगरों के श्वास दीप्त हो रही अग्नि वाले स्थान दीखते हैं।

१७ अन्वय:--भूतपूर्वखरालयं जनस्थानं पर्यामि च पूर्वान् वृत्तान्तान् प्रत्यज्ञान् इव अनुभवामि ।

सरलार्थ:-खर के पहले घर जन-स्थान को देखता तथा पूर्व वृत्तान्तों का प्रत्यत्त के समान अनुभव करता हूँ।

१८. अन्वयः—त्वया सह मधुगन्धिषु वनेषु निवतस्यामि श्रमौ इति इह श्रारमते एव, तस्याः स तादशः स्नेहः।

सरलार्थ:-राम कहते हैं ऐसे भयानक वन जिनका ऊपर वर्गान किया गया है वे भी सीता को प्यारे थे वह कहती थी तेरे साथ-तुम प्रिय के साथ, अर्थात् केवल मेरे साथ रहने से भयानक वन भी आनन्द का स्थान वन जाते थे। अतः केवलमात्र मेरे साहचर्य से—में मधु से सुगन्धित वनों में रहूँगी, और वह इन भयङ्कर वनों में रही, उसका मुभमें वैसा विचित्र प्रेम था।

१६. अन्वय:-यः यस्य प्रियः जनः तन् तस्य किमपि हि द्रव्यम् । सः अकिञ्चिद् अपि कुर्वाणः सौख्यैः दुःखानि अपोहति ।

Explain with reference to the context :-सरलाथ:-जो जिसका प्यारा होता है वह उसके लिये एक विचित्र ही प्रव्य (खज़ाना) होता है। क्योंकि वह उसके कुछ भी न करता हुआ सुखों से दुःखों को दूर करता है। भाव यह है कि राम कहते हैं कि सीता का प्यारा था अतएव बिना किसी कारग ही वह मेरा प्रिय करती थी।

२०. अन्वयः इह समद्राकुन्ताकान्तवाणीरवीस्त् प्रसव सुरभिशीतस्वच्छतोयाः फलभरपरिगामश्यामजम्वृनिकुङ्जस्वलन-मुखरभूरि स्रोतसः निर्भरिएयः वहन्ति ।

कठिनपदार्थ:-( वाणीरवीहथ: ) बेंत के भाड़, ( निर्मारिएय: )

नदियां।

सरलार्थ: - यहां - मध्य के जङ्गलों के - मद से मस्त पित्रयों के, फूले हुए वेंत के काड़ों पर वैठने के कारगा गिरे हुए सुगन्यि वाले पुष्पों से सुगन्धित जलों वाले, पके हुए इसी लिये श्याम रंग के जामुनों के गिरने से शब्दायित होते हुए स्रोतों वाली निद्यें वह रही हैं।

२१. अन्वयः—अत्र कुहुरभाजां भल्लूकयूनाम् अनुरसित-गुरुणि अम्बृकृतानि स्त्यानं द्ववि । शल्लकीनां शिशिरकदुकषायः

इभद्तितविकीर्ण्यनिथनिष्यन्दगन्धः स्त्यायते ।

कठिनपदार्थ:-( कुहुरभाजाम् ) गुफ़ार्झो में आए हुए, ( अतु-रसितैः ) प्रतिघ्वनियों से, ( स्त्यानं दधित ) वट रहे हैं, ( राह्नकीनाम् ) एक प्रकार के वृज्ञ, ( निष्यन्दस्य गन्धस्य ) दूध की गन्ध ।

सरलार्थ:-इन वनों में, गुफाओं में आये जवान भालुओं की शब्द की प्रतिध्विन से बहुत जलमय थूत्कार का शब्द बढ़ रहा है भाव यह है कि यहां अनेक भालू रहते हैं जिनकी थूथनी का शब्द प्रतिध्वनित होकर ऊंचा २ सुनाई पड़ रहा है ग्रीर हाथियों से तोड़े हुए शल्लकी वृत्तों की टहनियों से निकले हुए दूध की गन्ध से चारों त्रोर सुगन्ध फैल रही है। ऋर्थात् इस वन में हाथी भी बहुत रहते हैं।

२२. अन्वय: - तदेष एतत् वनम् अद्य पुनर्दष्टम् यस्मिन् पुरा चिरमेव वसन्तः अरण्यकाश्च गृहिग्अ वयं स्वधमें रताः सांसारिकेषु

सुखेपु रहरहाश्चरका सूत्राप्र Vrat Shastri Collection.

सरलार्थ: -- यह वही वन त्राज हमने फिर देखा है जहां पहले देर से रहते हम वनवासी तथा गृहस्थी अपने धर्म में लगे हुए सांसारिक सुखों को भी जानने वाले हुए।

२३. अन्वय: - एते ते एव विरुत्तमयराः गिरयः । ( इमानि ) तानि एव मत्तहरिणानि वनस्थलानि । अमृनि च तानि एव आमञ्ज-वञ्जललतानि नीरन्त्रनीलनिचुलानि सरिचटानि।

कठिनपदार्थ:-( ग्रामञ्जुवज्जनलतानि, नीरन्व्रनोलनिचुनानि= त्रामजवः वञ्जुलतता येषु तानि ) ऋत्यन्त सुन्द्र वेत की लताएं जिसमें हों ( नीरन्त्राः नाजाः निचुता: येषु ) सधन इसी कारण नीले

रंग के निचुल हैं जहां पर।

सरलार्थ: -ये वे ही मोरों के शब्द वाले पर्वत हैं, और ये वे ही मस्त हरिगों वाले वन प्रान्त हैं, अौर ये परम रमगीय वेंत की लतात्रों तथा बहुत घने (इसो लिये) गाढ़े हरे। रंग वाले निचुल वृत्तों से शोभित निदयों के किनारे हैं।

२४. अन्वयः -- अयं च यः आराद्षि मेघमाला इव विभाव्यते सोऽयं प्रस्वत्याः गिरिः यत्र गोदावरी नदी ( अस्ति )।

सरलार्थः - ग्रौर यह मेचमाला के समान समीप ही दीखता हुआ प्रस्रवगा पर्वत है जहां गोदावरी नही बहती है।

२४. ग्रन्वय:-ग्रस्यैव महति शिखरे गृधरांजस्य वासः श्रासीत्। तस्य अधस्तात् वयं अपि तेषु पर्गोटजेषु रताः ( अभूम ) यत्र गोदावर्ग्याः पयसि विततश्यामलानोकह्थीः अन्तःकूजन्मुखर-शकुनः वनान्तः रम्यः ( ग्रासीत् )।

कित्रवर्षः—( विततस्यामनानोकहश्रीः = वितता स्यामनानां यनोकहानां श्रीः यस्य तादशः ) — छाया से — फैले हुए १याम रङ्ग के

वृत्तों की शोभा जिसमें।

सरकार्थ: इसी बड़े पर्वत के शिखर पर गृत्रराज (जटायु) का निवास स्थान था। इसी के नीचे पर्णाकुटिया में आनन्द करते हुए (हम रहते थे) जहां गोदावरी नदी के जल में बोलते हुए पित्रयों वाले तथा बड़ी २ लम्बी छाया वाले श्याम रङ्ग के बच्चों की शोभा वन के प्रान्तों को शोभित करती थी।

२६. अन्वयः —तीत्रः वेगारम्भी विषरसः इव चिरात् घनीभूतः न्तनः शोकः प्रसृतः, कुतश्चित् संवेगात् चिततः शल्यस्य शकत इव हन्मर्माणि कृढप्रन्थिः पुनः स्फुटितः त्रण इव मां विकलयति ।

कठिनपदार्थः—( प्रस्तः ) फैलने लगा, ( शल्यस्य ) वाण के ( हन्मर्याणि ) हृदय के नम्र स्थलों में ।

सरलार्थ: — अत्यन्त तेज विष के रस के समान देर से इकट्ठा हुआ २ (मानों ) नवीन शोक फैलने लगा है, अथवा किसी कारण से वेग से चले हुए वाणा के दुकड़े के समान मेरे हृदय में गड़ कर फिर २ फूटे फोड़े के समान (चोट के समान ) मेरे हृदय को दुःखित करता है।

२७. अन्वयः सिरतां पुरा यत्र स्रोतः अधुना तत्र पुलिनम् । चितिरहां घनविरलभावः विपर्व्यासं यातः । बहोः कालात् दृष्टं इदं चनं अपरम् इव मन्ये । शैलानां निवेशः इदं तत् इति बुद्धं दृढयित।

सरलार्थ:—जहां पहले निदयां वहती थीं, अब वहां रेत पड़ी है। वृत्तों की अवस्था बदल गई—अर्थात् जहां घने वृत्त थे वहां अव विरत्त हो गये जहां विरत्ते थे वहां घने हो गये—चिरकाल के बाद देखने से यह वन और का और हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है। यह जान पड़ता है कि यह वन पर्वतों का घर बन गया है।

२८. श्रन्वयः—तया सह मया यस्यां ते दिवसाः नीताः, पुनः स्वे गृहे दिक्षिभिष्यम् ऽस्क्रक्षिक्षिकाक्षिऽ०५६वां०स्तततम् श्रस्थीयत तां Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri पद्भवटीं सम्प्रति नाशितप्रियतमः पापः रामः कथम् ऋद्य एकः विलोकयतु वा असम्भाव्य गच्छतु ।

सरलार्थ: — उस — सीता के साथ मैंने जहां दिन विताये, श्रोर फिर श्रपने घर — श्रयोध्या में श्रपने सम्बन्धियों की कथाश्रों में दिन गुज़ारे श्रथवा श्रपने घर के सजान इस पञ्चवटी में जहां दिन व्यतीत किये श्रथीत् श्रानन्दपूर्वक विहार किया, उस पञ्चवटी को सीता के वियोग में मैं पापी राम कैसे देखूं ?

२८. अन्वयः — अय गुज्जत्कु कुटीरकोशिक घटा धूत्कारवत् -की चकस्तम्बाडम्बरम्कमौकुर्तिकृतः अयं को खावतः गिरि: (ब्रस्त)। एतस्मिन् प्रचलतां प्रचालिकानां कूजितैः उद्वेजिताः कुम्भीनसाः रोहिगात रूस्कन्धेषु उद्वेल्लन्ति।

कठिनपदार्थः—( कुजाः एव कुटोरा कुजकुटोराः, गुजन्तः कुज-कुटीराः येषां ते । कौशिकघटानां घूत्कारः येषु ताहशाः कीचकानां स्तम्बाः तेषां ग्राडम्बरः तेन मूकानि मौकुलिकुलानि यस्य सः ) उल्लुओं के समूह घूत्कार मचा रहे हैं और उनका शब्द गूंजते हुए कुज्ज ( लतामंडप ) में वांसों में शब्दायमान होकर कोंबों को डर से मूक बनाये हुए हैं। ( प्रचलतां ) चलते हुए, ( प्रचलाकिनाम् ) मयूरों का, ( कुम्भीनसाः ) ग्रजगर सांप, ( रोहिणतहस्कन्येषु ) चन्दन वृद्धों के तनों पर, ( उद्घे क्षन्ति ) लटक रहे हैं।

सरलार्थः — यह कौ ख्रवत् पर्वत है जहां उल्लुओं के समूह का यूत्कार लता-मण्डप में वासों में से गुजरता हुआ इतना शब्द कर रहा है कि जिससे कौवे (डर से) चुप्पी साधे बैठे हैं इधर उधर यूमते हुए मोरों के शब्द से धवराये हुए (क्रम्भीनस) अजगर सांप पुराने चन्दन के बृजों पर लिपटे हुए हैं।

३०. श्रन्वयः एते ते कुहरेषु गद्गदनदद्गोदावरीवारयः मेषा-लिम्बितमोलिनोलिशिखराः दिल्लिएः चोणिभृताः (सिन्त) । इमे गभीर-पयसः श्रन्योन्यप्रतिघातसंकुलचलत्कल्लोलकोलाहलैः उत्तालाः पुण्याः सरित्सङ्गमाः (सिन्त)।

कठिनपदार्थ:—( गद्गद्नदद्गोदावरीवारय: ) गद्गद् शब्द करते हुए गोदावरी के जल, ( ज्ञोणोम्ता: ) पर्वत ।

सरलाथ: —ये जो सामने दीख रहे हैं यह गुफ़ाओं में गर् गर् शब्द करते हुए, गोदाबरी की लहरों के शब्दों वाले, तथा बादलों से विभूषित नीले २ शिखरों वाले दिल्ला दिशा के पर्वत हैं। और फिर गहरे पानी वाले तथा एक दूसरे पर धका मारती हुई लहरों के कोलाहल से शब्दायित, अत्यन्त पुग्य और पवित्र निद्यों के सङ्गम स्थान हैं।

द्वितीय श्रङ्क समाप्त

## तृतीय अङ्ग

१. अन्वयः-गभीरत्वात् अनिर्भिन्नः अन्तर्गृहव्यथः रामस्य

करुगाः रसः पुटपाकप्रतीकाशः । (प्रतीयते )

सरलाथ:-- अत्यन्त गम्भीर होने के कारण न प्रकट हुआ र (किन्तु) मन के अन्दर अत्यन्त कष्ट देने वाला राम का करुणा-रस पुटपाक में वन्द हुए द्रव्य के समान प्रतीत होता है। भाव यह हैं कि वैद्य लोग ख्रोपध बनाने के लिए वर्तन का मुख अपर से वन्द कर द्रव्य को भस्म करने के लिये जैसे आग से उसे तपाते हैं श्रीर वह पदार्थ अन्दर ही अन्दर भस्म हो जाता है, इसी प्रकार राम का हृद्य अन्दर ही अन्दर विरहामि से भस्म हो रहा है।

२. अन्वय: - मोहे मोहे शीकरज्ञोदशीतैः पद्मिकञ्जलक-गन्धान् आकर्षद्धिः स्वैरं स्वैरं प्रेषितैः वीचिवातैः रामभद्रस्य जीवं तर्य ।

कठिनपदार्थ:-( शीकरर तोदशीतै: ) जल-विन्दुओं के मिलने

से ठएडे।

सरलार्थ: - मुरला गंगा को सन्वोधन करके कहती है, हे गंगे ! जब जब राम मूर्छित हों तो जलकर्गों से शीतल तथा कमल के केशर की गन्ध वाले अपने आप भेजे हुए लहरों की वायुओं से श्रेष्ठ राम के जीवन की रज्ञा करना।

३. अन्वयः —ईहशानां विपाकोऽपि परमाद्भुतः जायते, यत्र

एवंविधो जनः उपकरग्रीमावं आयाति ।

सरलाथ : -ऐसे - सीता जैसी - महान् आत्माओं का कित परिगाम भी बड़ा छाट्भुत होता है, जहां गंगा जैसी व्यक्ति में उनका उपकार करने का साधन बन जाते हैं।

थ. अन्वयः —परिपाग्डुदुर्वलकपोलसुन्दरं विलोलकवरीकम् आननं द्विती जानकी कह्यास्य मूर्तिः इव शरीरिग्री विरह्व्यथा इव वा वनं एति ।

सरलार्थः—पीले रङ्ग के दुर्बल कपोलों वाले, तथा विना वंधे वालों के कारण इधर उधर लटकती हुई चोटी वाले मुख को धारण करती हुई, मानो करुणारस सूर्ति अथवा ज्यथा की शारीरिक मूर्ति के समान सीता वन को आती है।

४ अन्वयः—हृदयकुसुमशोषी दारुगाः दीर्घशोकः शरिद्वाः धर्माः केतकीपत्रमिव, बन्धनात् विप्रलूनं सुग्धं किसलयम् इव अस्याः परिपाण्डुन्तामं शरीरं ग्लपयित ।

कितपदार्थः—( विप्रलूनं ) दूटे हुए, ( किसलयम् ) पत्ते को, ( ग्लपयित ) दुःखी कर रहा है।

सरलार्थ:—हदयरूपी पुष्प को सुखाने वाला दाक्या शोक, शीतकाल की गर्मी जिस प्रकार केतकी के पत्र को बन्धन से गिरा देती है, वैसे ही इसके पीले शरीर को दुःखी कर रहा है। भाव यह है कि जिस प्रकार शीतकालीन धूप केवड़े के पत्ते को मुरका कर अपने स्थान से गिरा देती है, वैसे ही सीता के रूप को यह विरह-दु:ख प्रतिदिन म्लान किये देता है।

दः अन्वयः —पुरा यः लोलः करिकलभकः सीतादेव्याः स्वकर-कितौः सल्लकीपल्लवामेः अमे विधितः अभूत्। सः वध्वा सार्धे विहरन् अन्येन दर्पात् उदामेन द्विरदपितना सन्निपत्य अभियुक्तः।

कितपदार्थः—( लोल: ) चक्रल, ( करिकलभक: ) हाथी का बच्चा, ( दर्पात् ) श्राभिमान से, ( उद्दामेन ) श्राह्यन्त बलशाली, ( सन्निपत्य ) भाग कर, दबाकर ( श्राभियुक्त: ) श्राक्रमण कर दिया।

सरस्रार्थः व्यवहरी अप्रेक्षिक्ष में भी भी से समय - जो चछात

हाथी का बचा देवी सीता ने अपने हाथों से सल्लकी बृह्त के पत्तों से पाला जा चुका था, वधू के साथ विहार करते हुए उस पर दूसरे बलशाली हाथी ने आक्रमण कर दिया है।

७. अन्वयः—ईट्रशी त्वम् अपिरस्फुटे कुतस्त्ये अपि निकागे स्तनियत्नोः मयूरीव किं चिकितोत्कएठं स्थिता असि ?

कितपदार्थ:—( कृतस्त्ये ) कहीं से होने वाले, ( निकाणे ) शब्द के ( स्तनियत्नोः, 'स्तनियत्नु' शब्द से पत्रमी का एकवचन ) मेत्र के शब्द से, मेत्र की गड़गड़ाहट से ।

सरलार्थ — ऐसी — अर्थात् मोह को प्राप्त हुई — तू कहीं से होने वाले अस्फुट शब्द से, बादल के गर्जने से मोरनी के समान हैरान हुई २ है।

द्र. श्रान्वयः — यानि प्रियासहचरः ( सन् ) चिरं श्रध्यवात्सम् यत्र मृगा श्रापि द्रुमा श्रापि से बन्धवः, तानि बहुनिर्भरकन्द्राणि गोदावरी परिसरस्य गिरेः एतानि तटानि (सन्ति) ।

कितपदार्थः—( अध्यवात्सम्, अधि उपसर्ग पूर्वक वस् धातु का लुङ् लकार मध्यम पुरुष का रूप है ) मैं रहा, (परिसरस्य ) प्रान्त के।

सरलार्थ:—जिन—गोदावरी के तटों पर—ग्रपनी श्रिया के साथ में देर तक रहा, जहां के मृग तथा वृज्ञ भी मेरे वन्धु हैं वे बहुत से करनों तथा कन्द्राओं वाली ये गोदावरी के प्रान्त हैं।

 श्रन्वयः—श्रद्य उद्दामं ज्वलिष्यतः श्रन्तर्जीनस्य दुःखाग्नेः धूमस्य उत्पीडः इव मोहः प्राक् मां श्रावृगोति ।

कठिनपदार्थः—( अन्तर्लानस्य ) मन में ( उत्पीड इव ) ढेर के समान ।

सरलार्थ: — आज मन के अन्दर प्रदीप्त हुई अति प्रचण्ड दुःख की अग्नि के धूंए की राशि का मोह मुमे पहले ही घेरे लेता है। भाव यह है कि शोक के घेरने से पहले मोह ने मुमे आ घेरा है, अर्थात् दुःख का जलना मोह का होना दोनों मुममें आकर इकट्ठे हो गये हैं।

१०. ग्रन्वयः — ननु कल्यागि ! त्वमेव जगत्पतिं जीवय । पागिः ते प्रियस्पर्शः । तंत्रैव भवः नियतः ।

कठिनपदार्थः -- ( भवः ) कल्यागा ।

सरलार्थ:—हे कल्यागि सीते! तमसा सीता से कहती है कि में तपस्विनी तुम्ते आज्ञा देती हूँ —तू ही जगत्पित (राम को) जिवा अर्थात् इनके मोह को दूर कर। (सीता यदि कहे में राम को कैसे जिवाऊं? ऐसा सोच किव कहता है) तेरा हाथ राम के लिए प्रिय-स्पर्श का कारगा है। और उसी में उसका कल्यागा निश्चित है। अर्थात् तेरे स्पर्श मात्र से राम का मोह हट जावेगा।

११. अन्वयः — मे हृदि हरिचन्दनपञ्चवानां श्राश्च्योतनं तु, निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजः सेकः तु, पुनः श्रातप्तजीवितपरितर्पणः अयं संजीवनोषधिरसः तु।

सरलार्थ:—क्या मेरे हृदय के लिए यह हरिचन्डन के पत्तों का रस है अथवा निचोड़े हुए चन्द्र की किरगों के अंकुर हैं या अत्यन्त संतप्त जीवन को तर्पण करने वाला यह संजीवन औषधि का रस है।

भाव यह है कि सीता के स्पर्श से शान्त हुए राम सीता के हाथ में भिन्न २ प्रकार का सन्देह करते हैं।

१२. श्रन्वयः—नियतं एष स्पर्शः । स पुरा परिचितः मनसः संजीवनश्च परिमोहनश्च । यः सपिद सन्तापजां मूर्झी प्रतिहत्य श्रानन्देन पुनः जडतां श्रातनोति ।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

स्तरलार्थ:—अवश्य ही यह स्पर्श पूर्वपरिचित है तथा मन के लिये जीवन देने वाला तथा मोहित करने वाला है। जो कि शीव ही सन्ताप की मूर्जा को हटाकर आनन्द से फिर जडता (निस्तब्धता) को उत्पन्न कर रहा है।

१३. ग्रन्वयः—दीघें श्रस्मिन् वियोगे भटितिघटनोत्तिभितम् नैराश्यात् तटस्थम्, विप्रियवशात् कलुपम्, तव हृद्यं श्रपि च सोजन्यात् प्रसन्नं द्यितकरुणैः गाढकरुणम्, प्रेम्गा श्रस्मिन् च्यो

द्रवीभूतम् इव।

कठिनपदार्थः—( फटितिबटनोत्तिमितम् ) अचानक हुए २ मेल से, ( उत्तिमितम् ) विस्मित हुन्रा, (तटस्थम् ) उदासीन (दिवतकरुणैः = दिवतस्य करुणैः ) प्रेमी के दुःखों से ( गाडकरुणम् ) बहुत शोक वाली, (द्रवीभूतम् ) पिंघल गया।

सरलाथ: — इस लम्बे वियोग में श्रचानक समागम हो जाने से विस्मित हुआ, निराशता के कारण (राम के मिलने का कोई आशा न थी) उदासीन तथा निष्कारण त्याग के कारण मैला हुआ २ तेरा हृद्य, राम की सज्जनता से निर्मल राम के दुःख अति शोकाकुल पति के प्रेम के कारण पिघल सा गया है।

१४ अन्वयः स्नेहार्द्रशीतलः ते स्पर्शः मूर्तः प्रसाद इव अद्यापि माम् आनन्दयदि । हे नन्दिनि ! त्वं पुनः क असि ?

सरलार्थ: — प्रेम के कारण सरस तथा शीतल तेरा स्पर्श साचात् प्रेम की मूर्ति के समान मुक्ते आज भी आनन्द देता है। हे आनन्द देने वाली! तु कहां है ?

१४. अन्वयः सुतनु ! येन उद्गच्छत्विसिकसलयस्निग्ध-दन्तांकुरेगा ते कर्णमूलात् लवली पल्लवः व्याकृष्टः, सः अयं तव पुत्रः मद्मुचां वारगानां विजेता (सन्) तरुगो वयसि यत् कल्यागां तस्य भाजनं जातः।

कठिनपदार्थः—(कर्णमूलात्) कान परं से ( लवर्लापल्लवः) दुपट्टे के समान लवली का पत्ता ( व्याकृष्टः ) खेंचा।

सरलार्थ: — हे सुन्दरि ! जिस (हाथी के बच्चे ने) निकलते हुए विष के त्रांकुर के समान कोमल दांत से तुम्हारे सिर पर लवली के पत्र को दुपट्टे के समान खेंचा वह यह तेरा पुत्र मदमस्त हाथियों का विजेता होकर यौवनावस्था के योग्य कल्यागा को प्राप्त हुन्ना है।

१६. अन्वयः —यत् स्नेहात् लीलोत्खातसृग्यालकाण्डकवल-च्छेदेषु पुष्पत्पुष्करवासितस्य पयसः गण्डूषसंकान्तयः सम्पादिताः। शीकरिगा करेगा कामं सेकः विहितः, विरामे पुनः अनराल-नाल-निलनी-पत्रातपत्र धृतम्।

काठिनपदार्थ:—( पुष्करवासितस्य ) कमलों से सुगन्धित, ( गगड्षसंकान्तयः ) कुल्ते, चुिल्लियां ( करेण ) सूंड से (अनगलनाल-निलनी पत्रस्य आतपत्रं ) सीधी निलनी के पत्र का छाता।

सरलार्थ: स्नेह के कारण अनायास (बेल बेल में) ही उखाड़े हुए भिस के कवल (ब्रास) को तोड़ते समय खिले हुए पद्मों की सुगन्ध से सुगन्धित पानी के कुल्ले जो (हथिनी पर) किये गये, तदनन्तर सूंड में जल भर (हथिनी को) स्नान कराया, इसके अनन्तर बीच बीच में सीधे नाल वाली निलनी के पत्तों के छाते से हथिनी पर छाता किया गया।

१७. अन्वयः अपत्यम् इति अयं दम्पत्योः अन्तःकरगा-तत्वस्य स्नेहसंश्रयात् एकः आनन्दमन्थिः बध्यते ।

सरलाथ : यह सन्तान स्त्री पुरुष के मानसिक प्रेम का रहस्य है अतः एक अपूर्व आनन्द की गांठ है जो (पिता पुत्र को) बांधे रखता है।

49 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्ययः--ते प्रिया यं अचिर-निर्गत मुग्ध-लोल-गई अनुदिवसं अवर्धयत् --स एप उच्छिखः शिखएडी वव्सखः (सन्) मिण-मुक्ट इव कदम्बे नदति।

कठिनपद्रार्थः--( उच्छिवः ) ऊँची की हुई शिखा वाला। ( ग्राचिर-निगत-मुग्ध-लोलवर्ह: ) अभी अभी निकली मुन्दर और चञ्चल पूँछ वाला। (वधूसवः) अपनी वधू (मोरनी) के साथ।

सरलार्थ:--वासन्ती श्रीराम को कह रही है कि तुम्हारी प्यारी (सीता) ने जिस मोर को-- जिसकी सुन्दर श्रौर चंचल पृंछ थोडे समय पूर्व ही निकली थी, पाला पोखा था, वही मोर अपनी वध ( मोरनी ) के साथ अपनी चोटी को इस प्रकार ऊँचा किये हुए है, जैसे - कदम्ब वृत्त पर एक रत्न-मुकुट शोभायमान हो। इस प्रकार वह केका कर रहा है ( अर्थात् आवाज निकाल रहा है )।

१६. अन्वयः-अमिषु छतपुटान्तर्मपडलावृत्तिःचतुः प्रच-लितचतुरभ्र तार्डवैः मगडयन्त्या मुग्धया करिकसलयतालैः नर्त्य-मानं त्वां सुतिभव वत्सलेन मनसा स्मरामि।

कठिनपदार्थ:-( म्रिमिषु ) चकर लगाने में, ( मएडयन्त्या ) सजाती हुई, ( नर्त्यमानं ) नचाते हुए, ( वत्सलेन 'मनसा' इति शेषः ) प्रेमयुक्त मन से।

सरलार्थ:--जब तुम नाच में चक्कर लगते थे तो सीता अपने सटकते हुए चंचल भ्रूताएडवों ( अर्थात् भरिभटों ) को नचा कर तुम्हारे नाच को शोआयमान करती थी। और मुग्धा ( भोली भाली सीता ) तुम्हें अपने पत्तों के समान कोमल हायों से ताल देकर नचाती थी --इस प्रकार पुत्र की तरह मैं तुमको प्यार से मन से स्मरण करता हूँ।

अन्वयः —कतिपय-कुसुमोद्गमः कदम्वः यः प्रियतमया परि-वर्द्धित आसीत्, एष गिरिमयूरः देव्याः स्मरति यतः स्वजने इव अत्र प्रमोदम् एति ।

सरलार्थः—थोड़े ही फूलों वाला यह कदम्ब जो प्रियतमा (सीता ने) पाला था, ख्रौर जो यह पहाड़ी मोर इसी वृत्त पर ख्रानन्द करता है, सो यह ख्रवश्य ही देवी सीता का स्मरण कराता है।

२१. अन्वयः — एतत् तदेव ते कान्तासखस्य कदलीवनमध्यवर्ति शयनीयशिलातलम् । यत् सीता वहुशः अत्र स्थिता एभ्यः तृण्म अदात् ततः हरिण्कैः न मुच्यते सम ।

सरलार्थः—वासम्ती सामने कदली कुझ को देख कर राम को पुरातन स्मृति कराती है—

यह सामने दीखती हुन्या केलों के कुञ्ज के मध्य त्राराम करने की शिला है, जहां त्राप प्रिया (सोता) के साथ सोते थे, त्रीर जहां प्रायः सीता बैठ कर इन (सामने दोखने वाले) हरिशों को घास खिलाती थी, त्रातः यह स्थान हरिशा त्रव भी तक नहीं छोड़ते।

२२. ग्रन्वयः सततं स्वेच्छादृश्यः श्रिप यः कुवलयदृति स्निग्धैः श्रंगैः नवः नवः एव नयनोत्सवं दृद्गै, सः श्रयम् श्रुचा पाएडुः विकलकरणः परिदुर्वतः तथापि दृशां प्रियः कथमपि उन्नतेव्यः।

कठिनपदार्थः—( स्वेच्छादश्यः ) अपनी इच्छा के अनुसार देखा जाने वाला, ( शुचा ) शोक से, (विकलकरणः) व्याकुल इन्द्रियों वाला, ( उन्नतेच्यः ) पहचानना चाहिये।

सरलार्थ: —विना रोक टोक के दर्शन वाला भी जो सदैव कमल के सुराज सुन्दु अंगों के बिक्स सालक देता थ [भाव यह Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri है कि सदा का दर्शन मनुष्य के प्रेम को कम कर देता है, किन्तु इस प्रेम में यह बात नहीं थी, यह तो इच्छानुसार दर्शन प्राप्तहोंने पर भी नित्य नये नये ज्ञानन्द को देने वाला था।] वह यह रामचन्द्र शोक के कारगा व्याकुल इन्द्रियों वाला, अत्यन्त दुर्वल है और देखने में फिर भी आति प्रिय है पर पहचाना नहीं जाता।

२३. अन्वयः—ग्रातिपूरैः विलुलितम् आनन्दशोकप्रसवं वाष्यं श्रवस्टजन्ती, तृष्णाया उत्तानदीर्घा धवल-बहुला-मुग्धा दुग्धकुल्येव ते दृष्टिः स्तेह्-तिष्पन्दिनो ( सीता ) हृद्येशं स्नपयति ।

कितपदार्थ:—(बिलुजितिम) गिर रहे, (तृष्णया) उत्कराटा से। सरकार्थ:—अत्यन्त प्रवाह से गिरते हुए आनन्द तथा शोक के कारण उत्पन्न होने वाली (राम के दर्शन से आनन्द तथा शोक निष्कारण त्याग से) आंसुओं को गिराती हुई, (अत्यन्त) उत्कराटा से देखने के कारण जो फाड़े हुए तथा दीर्घ हैं और अत्यन्त श्वेत और स्वाभाविक सुन्दर तेरी दृष्टि मानो राम को दूध की नदी में स्न न करा रही है।

२४. अन्वयः—मधुश्च्युतः तरवः पुष्पैः फलैश्च अर्घ्ये दद्तु । कमलामोद्रप्रायाः वनानिलाः प्रवान्तु, रज्यत्कराठाः शक्तुन्ताः अविरलं कलं कर्गान्तु । अयं देवः रामः स्वयं इदं वनं पुनः श्रागतः ।

कठिनपदार्थ:—( मधुरच्युतः) शहद वहाने वाले ( श्रानिताः)

वायु, ( रज्यत्कर्छाः ) मीठा गाने वाले ।

सरलार्थः—शहद को वहाने वाले वृत्त फूलों और फलों से अर्थि को देवें। खिले हुए कमलों के कारण आनन्द देने वाले वन के पवन वहें। (स्वच्छन्द होकर) मीठा २ राग गाने वाले पत्ती खूब गावें। क्योंकि राजा राम इस वन में फिर स्वयं आये हैं।

२४. अन्वयः - यान् तरु-राक्षान-कुरङ्गान् मैथिली करकमल-

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

वितीर्योः अम्बु-नीबार-शब्पैः अपुष्यत् , तेषु दृष्टेषु मम प्रस्तरोद्भेदः योग्यः हृदयस्य द्रव इव कोऽपि विकारः भवति ।

सरलार्थ:—जिन बृत्तों, पित्तयों और हरिणों को सीता अपने कर कमलों से पानी, अन तथा घास देकर पालती थी, उनके देखने पर मेरे मन में कोई ऐसा विकार उत्पन्न हो रहा है, जो मानो हृदय का कोई पिघला हुआ रस है जो पत्थर को भी दुकड़े-दुकड़े करने में समर्थ है।

२६. अन्वयः—त्वं जीवितम्, त्वं मे द्वितीयं हृदयम् श्राप्ति, त्वं नयनयोः कोमुदी, त्वम् श्रङ्गे श्रमृतम् । इत्यादिभिः प्रियशतैः

तां मुग्धां अनुरुध्य—अथवा शान्तं इह उत्तरेगा किम् ?

खरलार्थ:—तू मेरा जीवन है, तू मेरा दूसरा हृदय है, तू आंखों के लिए चांदनी है, तू मेरे छंगों में अमृत है, इत्यादि सैकड़ों भूठी प्रशंसाओं से उस सरला को वश में करके—अथवा रहने दो अधिक बातों से क्या लाभ ?

२७. अन्वयः — अयि कठोर! किल ते यशः प्रियम् १ नतु अतः परं (अस्ति) घोरम् अयशः १ हे नाथ! कथय, विपिने हरिगी-

दशः किम् अभवत्, कथं वत् मन्यसे ?

सरछार्थ:—हे कठोर! (राम) कहते हैं तुम्हें यश प्रिय है ? (पर बताओ भला सीता त्याग ते वह कर) और अयश क्या हो सकता है ? हे नाथ! कहों हरिग्री के समान नेत्रों वाली (सीता का) वन में क्या हुआ होगा ? हा! तुम इस विषय क्या विचार करते हो ?

२८. अन्वयः—ितयतं परिस्कुटितगर्भभरातसायाः त्रस्तैक हायनकुरंगविलोलदृष्टेः तस्याः सृदुवालसृगालकल्पा ज्योतस्नामयीव . श्रंगलतिका कन्याद्भिः विलुप्ता ।

कारिनपदार्थः—( परिस्फुटितगर्भभरानसाया: ) कांपते हुए गर्भ के भार सं अविशे Profi, Salvan के कार सं अविशेषक के कार सं अविशेषक के कार सं अविशेषक के कि

53 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri साल के हरिगा के बच्चे की आंखों वाली के (क्त्याद्भिः) हिंसक जीवों ने (ज्योत्सनामयीव) चांद्रनी के समान उज्जवल ।

सरलार्थ: - कांपते हुए गर्भ के भार से थकी हुई, हरे हुए एक वर्ष की आयु वाले हरिए। के बच्चे के समान चल्रत दृष्टि वाली, (सीता की) भिस के समान कोमल चांड्नी की तरह उज्ज्वल, श्रङ्ग रूप लता को अवश्य ही हिंसक जीवों ने चीर फाड़ दिया होगा।

२८. छन्वयः—तडागस्य पूरोत्पीडे परीवाहः प्रतिक्रिया । हृद्यञ्च शोकचोभे प्रलापैः एव धायते।

२८. सरलार्थ:—जिस प्रकार, जब तालाब भरपूर हो जाता है, तो पानी का उपड़ना ही उसकी रचा का एक उपाय होता है, वैसे ही शोक के उसड़ आने पर हृदय का बांधना केवल रोने से ही होता है। भाव यह कि दुः ही पुरुष यदि रोन लेतो उसका दिल हलका नहीं हो पाता।

३०. ग्रान्वयः—श्रामिथुक्तेन सनसा इदं विश्वं विधिवत् पाल्यम् । प्रियाशोकः घर्म्सः इ.सुमं इव जीवं ग्लपयति । स्वयं त्यागं कृत्वा विलपन-विनोदः अपि असुलभः, तत् अद्यापि उच्छ्वासः भवति। ननु रुदितं हि लाभः।

काठिन-पद्रार्थ: — ( अभियुक्तेन भनसा ) चित्त लगा कर ( पाल्यम् ) पालना है ( उच्छ्वासः) सांस लेना जीना।

३०. सरलार्थ: - तमसा कहती है - रामका जीवन बहुत प्रकार से कष्टमय है नियमानुसार प्रजा का पालन उनको करना पड़ता है (प्रथम कष्ट)। दूसरा धूप जिस प्रकार फूल को कुम्हला देती है, वैसे ही प्रिया का शोक उनके मनको कुम्हला देता है, इसपर भी स्वयं ही सीता का त्यागकरके रोकर दिल बहलाना भी उनके लिये सुलभ नहीं Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर आज तक वे जी रहे हैं। क्या उनका रोना उनके लाभ ( आनन्द ) का कारण नहीं है ?

३१. अन्वयः – गाड़ोद्वेगं हृद्यं दलति, द्विधा तु न भिचते। विकलः कामः सोहं वहति, चेतनां न मुख्रति। अन्तर्दाहः तन्ं जव-लयति, भस्मसात् न करोति। विधिः सर्मच्छेदी (सन्) प्रहरित, जीवितं न कृत्तति।

सरलार्थ: — अत्यन्त उद्विध दिल जला जा रहा है, परन्तु दो द्दक नहीं हो जाता । व्याकुल शरीर वार वार वेसुध होता है, किन्तु चेतनता को नहीं छोड़ता । अन्दर शोक की अधि शरीर को जला रही है । किन्तु इंसे राख नहीं बना देती । भाग्य सर्भ स्थलों पर निर्दय चोट तो करता है, किन्तु जीवन का अपहरण नहीं करता ।

३२. अन्वय:—देव्याः गृहे स्थानं भवतां न अभिमतं किल ततः (सा) तृगामिव शून्ये वने त्यक्ता, न च अनुशोचिता अपि। चिर-परिचिताः ते ने भावाः मां परिद्रवयन्ति। अद्य (यदि) अशरणैः अस्माभिः यदि इद्यते (तर्हि) प्रसीदत।

सरलार्थ:-राम पुरवासियों से सीता के उद्देश्य से कहते हैं:-

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३३. अन्वयः—देव्याः शून्यस्य जगतः द्वादशः परिवत्सरः (वर्तते ) सीता इति नाम अपि लुप्तम् (किन्तु ) रामः न च जीवति इति न ।

सरलार्थ:—राम के विचार में सीता मर गई है श्रतः राम कहते हैं—जगत् में देवी सीता के विचा वारह वर्ष वीत गये उसका तो नाम तक भी मिट गया फिर भी राम जीता है यह वड़े कष्ट की वात है।

३४, अन्वयः स्नेहाद्राः शोक-दाङ्गाः एता वाचः प्रियतमाः न। ताः एताः सविषाः मधुनः धाराः स्वयि रच्योतन्ति ।

स्तरलार्थ: —प्रेमपूर्ण तथा (पित के) शोक से दारुण ये राम के बचन तेरे लिये प्रीति का कारण नहीं। इस पर किव उत्प्रेचा करता है कि मानो विपमिश्रित अमृत की धारा है, जो तुक्त पर पड़ रही है।

३४. अन्वयः —यथा अन्तः प्रत्युप्तं तिरश्चीनं अलातशल्यं सिवपः दंशस्त्र तथैव मर्माणि कृतन्नपि तीत्रः शोकशङ्कः हृदि मया खलु किम् न सोढः ?

कठिन पदार्थः—( प्रत्युतम् ) गड़ा हुआ ( अतातराल्यं = अतात एव शल्यम् ) अंगारा—दुःख का ही सानो शल्य = बागा है,

(तिरश्चीन) टेढ़ी।

सरलार्थ: — तेज अङ्गारे की तरह मेरे अन्तस्थल में खुब जाने वाला या विपेले डंक की तरह तीखा या तीन्न शोक का तीर हृदय में लगा हुआ है और जो मेरे मर्म स्थलों को काट रहा है। यह सब कुछ क्या मैंने नहीं सहा ?

३६ ग्रन्चयः —लोल-उल्लोल-जुभित-करुग्-उजम्भण्-स्तम्भनार्थे CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. मया यो यो यत्नः श्राधीयते तं तं प्रतिहत रयस्य तोयस्य श्रोवः सेकतं सेतुमिव श्रन्तः बलात् भित्वा कोऽपि चेतः विकारः प्रसरित ।

कडिनपदार्थ:—( लोल: ) चंचल हुआ २ ( उल्लोल ) वड़ी भारी लहर ( जुमित: ) उससे चुठ्य हुआ २ ( उज्जूम्भण ) स्पष्ट होना, व्यक्त होना. देख पड़ना ( स्तम्भनार्थ ) रोकने के लिय। ' ( श्रधीयते ) किया जाता है ( श्राधे: ) समृह।

३६ सरलर्थ:—जो कोई यत्न चाहे वह कितना ही कितन क्यों न हो--मैं अपनी शोक की उमड़ती हुई लहरों के आवेश को रोकने के लिये करता हूँ, न जाने कौन सा ऐसा चित्त का विकार है जो मेरे अन्तस्थल को तोड़-फोड़ कर बहता जाता है, उस पानी के प्रवाह की तरह, जो प्रवल वेग से बहता हुआ एक बालू के बांध को तोड़ फोड़ कर फैल जाता है।

भावार्थ यह है मेरे दिल में उठती हुई कंहणारस की अत्यन्त चंचल और चुब्ध लहरें, अनेकों यत्न करने पर भी न जाने कौन से चित्त विकार के कारण इस प्रकार नहीं रुकतीं, जिस प्रकार रेत का पुल जलधार के कारण नहीं रुकता।

३७. अन्वयः -- अस्मिन् एव लता गृहे त्वं तन्मार्गदत्ते ज्ञाः अभवः । सा हं सैः कृतकौतुका (सित) गोदावरी सैकते चिरं अभूत्। आयान्त्या तया त्वां परिदुर्मनां यितिभव वीद्य कातर्यात् अरिवन्द-कुड्मलिनभः मुग्धा प्रणामाञ्जलिः वद्धः ।

कठिन पदार्थः—( तन्मार्गदन्तेन्नणः ) उसके आने की प्रतीज्ञा में बैठे हुए, (पिरदुर्मनायितमिव ) उदास हुये २ तुक्ते देखकर, ( अर-विद्कुड्मल इव ) कमल की डोडी के समान।

सरळाथ :--वासन्ती राम से कहती है, "हे राम! इसी लता गृह में, जविक्ट कीनात ग्रेडाव्य श्रीकोडिकाडिकाडे हुए हंसों को देख वहां चिरकाल तक उनका प्रमोद देखतीरहती थी और तुम उस की बाट जोहा करते थे । लौट कर आते ही जब तुम्हें उदास दोखती तो अपने हाथों को जोड़कर (अर्थात् कमल हपी हाथों को उसकी डोडी के समान बनाकर) चमा मांग लेती थी।

३८. अन्वयः हा ! हा ! देवि ! हृदयं स्फुटिति, देहवन्धः ध्वंसते, जगत् शून्यं मन्ये, अतः अतिरतज्वालम् ज्वलामि, सीदन् विधुरः अन्तरातमा अन्धे तसिस मजति इव, मन्द्भाग्यः अहं कि करोमि ?

सरलार्थ: - राम कहते हैं हे सीते, मेरी इस अवस्था को देखकर भी तू मुक्त पर दया नहीं करता ? देख-

हे देवि ! हृदय फटा जाता है, देह के बन्धन ढीले होते जाते हैं, जगत शून्यसा दीखने लगा है, मानिसक अग्नि जलाये जा रही है, दुःख के कारण व्याकुल अन्तरात्मा गाढ़ अन्धकार में डूबा जाता है, चारों ओर मुक्ते मोह ने घेर रक्खा है, मैं मन्द्रभाग्य अब क्या करूँ ?

३८ अन्वयः—अकस्मात् पुनः अपि संस्पर्शः अन्तर्वा वहिर् अपि शरीरधातून् असृतमयैः प्रतियः आलिस्पन्निव जीवयन् आनन्दात् अपरिवधं मोह तनोति ।

कठिनपदोर्थः—( त्रालिम्पन् ) भली प्रकार लेप करता हुआ।

सरलार्थ: - अचा नक ही फिर भी यह स्वर्श (जो पहने भो वभी अनुभूत था ) मेरे शरीर के अन्दर की वा बाहर की धातुओं को अमृत का लेप करता हुआ दुबारा मुक्ते जिलाता हुआ आनन्द से एक और ही प्रकार से मुक्ते मोहित किये जाता है।

४०. अन्वय: — पूर्व परिगायविधो कङ्कगाधरः यः गृहीतः अमृत-शिशिरे: स्वेच्छ्यस्पर्रे नितः Saya Var Shastri Collection. स एव तुहिन निकरपौम्यसुभगः ललितलवलीकन्दलियः तस्याः श्रयं पाणिः सया लब्धः ।

अवतरिएका:—वासन्ती समभती है कि सीता मर गई है, और राम कहते हैं 'सिखि" "'प्राप्ता जानकी" । वासन्ती राम के इस कहने को वेहोशी का प्रलाप समभती है। राम उत्तर देते हैं—कुतः प्रलापा ?—सिखि! भला प्रत्यच वस्तु में कैसे प्रलाप हो सकता है ? इस पर राम कहते हैं—

पहिले विवाह के समय, विवाह सूत्र को पहिरे हुए प्यारी के जिस हाथ को मैंने पकड़ा था और जो हाथ अमृत के समान शीतल तथा यथेच्छ स्पर्श से चिरपरिचित है, वही उसका तुहिन के ढेर के समान शीतल सुन्दर लवली लता की गन्दल के समान कोमल हाथ मैंने अब पा लिया है।

सरलार्थः—चिरकाल के अनन्तर फिर मिला हुआ शिया का हाथ मेरी असावधानता से हाथ से छूट गया, इस भाव से राम कहते हैं:—

'पसीने पसीने, काँपता हुआ, ठिठरा हुआ अथवा विवश हुआ हुआ सुमसे पकड़ा हुआ सीता का पत्ते के समान कोमल हाथ, मेरे पसीने पसीने, कांपते हुए तथा विवश हाथ से सहसा छूट गया है।

४२. श्रन्वयः—प्रियस्पर्शं सुखेन वत्सा महत्रवाम्भः-प्रविभूतः सिक्ताः स्टब्स् स्टिन्स् स्टिन्स् स्टिन्स् इव स्वेद-रामख्रित-कम्पिताङ्गी जाता । Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri ४२—गाम को स्पर्श करने के कारण सीता में विकार को देख कर तमसा कहती है—

मेरी बच्ची सीता अपने प्यारे (पित ) के स्पर्श सुख से पसीने पसीने हो रोमाञ्चित तथा कांपने लगी है। और ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मानों कदम्ब की शाखा हवा से मुलाई गई है। उस पर ताज़े पानी का छिड़काव हुआ और अचानक उसकी कोरक (डोडियां) निकल निकल आई हैं। यहाँ पानी के छिड़काव को पसीने. से, रोमांच को डोडियों के निकलने से, तथा हवा के डुलाने को काँपने से उपसा देकर सीता को कदम्ब-यष्टि से उपसा दी गई है।

४३. अन्वयः —देव ! पश्य पश्य ! अयं जटायुवा विघटितः पौलस्त्यस्य काण्यायसः स्थः । पुरतः एते कङ्कालशेषाः पिशाच-वदनाः खराः । इतः खड्गच्छिन्न-जटायु-पन्नतिः अरिः चलन्तीं सीतां वहन् अन्तर्-ज्याकुल-वियुत् अन्तुद् इव द्याम् अभि उदस्थात् ।

कठिन पदार्थः—( काष्णियसः ) लोहे का।

अवतरिएका—वासन्ती ने देखा कि राम के लिए सीता का विरह असहा हो चला है, अतएव राम के ध्यान को बटाने के लिये उसने प्रकरणान्तर आरम्भ किया, जिससे राम में वीरता का संचार हो और उसका कष्ट कम हो जावे। सो वासन्ती कहती है—

हे देव! जटायु से तोड़े हुए रावरा के लोहे के रथ को देखें, और इसी जटायु से मारे हुये राज्ञस मुख वाले इन खच्चरों को (रथ चलाने वाले) जो कि पज्जरमात्र से रोप हैं, इनको भी आप देखें और इधर जटायु के पत्तों को काट कर बादल में चमकती छुई विद्युत् के समान बार-बार बिलबिलाती हुई सीता को हाथ में ही उठाकर खाकाश में उड़ा जा रहा है। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

४४. अन्वय: — उपायानां भावात् अविरत-विनोद्व्यितकरै: वीराणां विमर्दै: जगित जनिताद्भुतरसः सुग्धाच्याः स वियोगः रिपुघाताविधि खलु अभूत्। (किं) तु अप्रतिविधिः निरविधः अयं कथं तूष्णीं सहाः।

४४. सरलार्थ:—रावण द्वारा हरी गई सीता का वियोग मैंने सहा, अब उसका वियोग क्यों नहीं सहा जाता? यह प्रलाप आदि क्यों होता है? राम अपने आप को इस वियोग के न सह सकने में निर्दोप बतलाते हैं:—"उस समय (प्रथम वियोग के सगय) सीताप्राप्ति के उपायों के होने से, लगातार सीत के उद्धार के लिये किये गये कार्य, तथा वीरों पर आक्रमण करने वाले उपाय थे, जिससे संसार में अद्भुत रस उत्पन्न हो गया (अर्थात् उस युद्ध ने संसार को चिकत कर दिया)। अतः सुन्दर आंखों वाली सीता का वह वियोग शत्रु के मरने की अविध तक ही था, (भाव यह है कि रावण के मरने के बाद सीता का वियोग न था) किन्तु अब के वियोग में उनकी प्राप्ति का कोई उपाय नहीं, इसी लिये इसकी अविध भी कोई नहीं। अतः यह वियोग अब कैसे सहन हो?

४४. अन्वयः — मे कपीन्द्र-सख्यम् अपि यत्र व्यर्थम्, हरीणां वीर्यः दृथा, जाम्बवतः प्रज्ञा अपि (वृथा), यत्र वायोः पुत्रस्य अपि गति न, यत्र च विश्वकर्मतनयः नतः अपि मार्ग कर्तु न ज्ञमः स्रोमित्रेः पत्त्रिणां अपि अविषये (स्थाने) हे प्रिये ! त्वं क असि ?

सरलार्थः जहां किपयों के राजा सुमीव की मित्रता भी व्यर्थ है, वानरों का बल भी काम नहीं त्राता, जाम्बवान् की दुद्धि भी जहां हार जाती है, जहाँ वायुपुत्र (इनुमान) की भी पहुँच नहीं, द्यौर जहाँ विद्वक्त मिक्क Saty क्रिक्ट श्वास्त्र क्षिण श्वास्ति विद्वक स्मिक्त सकता Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri तथा जो स्थान साई लच्मगा के वागों की पहुंच से भी दूर है। हे प्यारी, बता अब तू कोनसे स्थान पर चली गई है ?

४६. अन्वयः —द्यिते प्रत्युप्तस्य इव तृष्णादीर्थस्य चन्नुषः (तव) सर्भच्छेदैः यत्रैः आकर्षः न समाप्यते ।

स्वरलार्थः -- तुम्हारी श्रांखें प्यारे राम में गढ़ी हुई हैं, श्रतएव तृष्णा के कारण विकसित सी हो गई है। यद्यपि वे (श्राखें) ऐसी हृदय-विदारक हैं तथापि उनकी श्राकर्षण शक्ति समाप्त नहीं होती।

४७. अन्वयः — एकः एव कह्णाः रसः निमित्तभेदान् भिन्नः सन् पृथक् पृथक् इव यथा अम्मः आवर्त-सुद्बु-दत्रदङ्गनयान् विका-रान् विवर्तान् आअयते, । (परं) तत् सममं तु सलिलं एव ।

सरलार्थः — जिस प्रकार पानी में बुलबुला, भँवर, श्रीर तरंगे उनके रूप बन जाते हैं, परन्तु (वस्तुत: पानी एक ही रहता है, वैते ही एक करुणा रस भी एक रस है जो निमित्त और शाश्रय के भेड़ भिन्न २ नवीन स्वरूपों को प्रहण करता है। रस के भिन्न भेद और उसके स्थायीभाव तथा व्यभिचारीभावों का वर्णन हमने १६२-१६३ पृष्ठ पर कर दिया है।

४८. ग्रन्वयः—अविनः श्रस्मद्विधानिः सार्धे श्रमरसिदुः यः च छन्दसां श्राद्यः प्रयोक्ता स कुलपितः श्रनुयातारुन्धतीकः स मुनिः विसप्टश्च भूयसे मङ्गलाय त्विय भद्रं वितरतु।

सरलार्थ:—पृथ्वी मेरे जैसी (वनदेवियों) के साथ गंगा और छन्दों का छादि वक्ता (वालमीकि) तथा छारून्थती के साथ भगवान विसिष्ठ, ये सब तुम्हें छात्यन्त कल्याण देवें।

## चौथा अङ्ग

-:0:-

श्चन्वयः—तपोवन-सृगः सद्यः-प्रसृत-प्रिया-पीतात् श्रभ्यधिकप् रुज्यामधुरं नीवारोदनमण्डं पर्याप्तं श्राचामति । सर्पिष्यतः भक्तस्य स्कुरता गन्धेन मनाक् श्रनुसृतः कर्कन्वूफल-मिश्र-शाक-पचनामोदः परिस्तीर्यते ॥

किंदिनपदार्थः—( अभ्यधिकम् ) शेष, ( आचामित ) पीता है। ( सिर्पिष्मतः ) घी वाले, ( परिस्तीर्थते ) फैल रहा है।

सरलार्थ:—(यह) तपोवन का मृग अभी ज्याही हुई हिरणी द्वारा पीने से बचे हुए साधारण गर्म और मीठे नीवार चावलों की मांड़ को पी रहा है। घी युक्त अन्न की सुगन्ध मन को अति अञ्झी लगती है, तथा वेरों के फूल के साथ निश्चित शाक की गन्ध सब ओर फैल रही है।

भाव यह है कि आज आश्रम में उत्सव की धूम धाम से तैय्यारी है, कहीं श्रतिथियों के लिये भात और कहीं तरह तरह के साग वन रहे हैं।

२. अन्वयः—अन्तः प्रसुपदहनः ज्वलव् वनस्पतिः इव हृदि नित्यानुषक्तेन सीताशोकेन यः एषः तप्यते ।

स्तरलार्थः —हदय में छिपे हुए सीता के शोक से तपता हुआ यह (राजा जनक) उस शभी दृत्र की तरह दु:खी हो रहा है, जिसके अन्दर छुपी आग पड़ी हो।

श्चन्वयः - श्चपत्ये यत् ताद्यक् दुरितं श्चभवत् महता तीत्रेण त्रिणित-हद्दयेन व्यथयता तेन विपाक्तः धारावाही नव पटुः क्रकच ईत्र मर्माणि भिन्निनीम् अध्यक्ष्युः विश्वािष्णि भिन्निणिवरमति। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरळार्थ:-मेरी लड़की सीता के साथ जो इस प्रकार का जुलम हुआ है यह अत्यन्त दुःखो हृदय से बहुत दिनों के बीत जाने पर भी भेरा धारावाही क्रोव आरे से मर्मस्थलों को काटते हुए के समान आज भी शान्त नहीं होता।

 अन्वय:—अनियतरुदितस्मितं कतिपय-कोमल-दन्तकुड्म-लाग्रम् विराजत् , स्वलत् असमञ्जसम् मञ्जुजल्पितं शिशोः वदन-कमलकं स्मराभिः।

सरलार्थ:--विना कारण रोता तथा हँसता हुआ कई एक (थोड़े से) दांतों से शोधायमान तुतलाकर ऋधूरे सब्दों तथा मीठे वचनों को बोलने वाले अपने शिशु के मुख-कमल को मैं याद करता हूँ।

 अन्वयः—त्वं वहिः मुनयः विसष्टगृहिणी, गङ्गा,रघोः कुल-गुरुदेवः भारकरः च यस्याः महात्स्यं विदुः, भगवती वाग् विद्यां इव यां असूत या तद्वत् दैवतं ( श्रस्त ), तस्याः त्वत् दुहितुः, हे दारुगो ! त्वं विशसनं कथं असृष्यथाः ।

सरलार्थः —हे पृथ्वी तु, अग्नि, मुनि लोग, वसिष्ठ की धर्मपत्नी (ग्ररुधतो), गङ्गा, रघु का कुलगुरु सूर्य, जिसके माहात्म्य (वहाई) को जानते थे, सरस्वती से विद्या के समान जिस को तू ने उत्पन्न किया। जो तेरे सामने जो स्वयं देवी है, हे कठोर (पृथ्वी) तुने उस अपनी कन्या की उस विपत्ति को कैसे सहा ?

६. अन्वयः—इयं दशरथस्य गृहे श्रीः यथा आसीत्, वा उप-मानयदेन किं ? श्रीः एव श्रासीत् , वत देववशेन अन्यत् इव जाता किं अपि दुःखात्मकं भूतम्। अहो ! विपाकः। सरलार्थ<del>ः व्यक्</del>रकोश्राम्बारमाने हो तत्मी के समान थी

अथवा स्वयं लच्मी ही थी। लच्मी से उपमा देना इसका व्यर्थ है। भाग्य से कुछ विचित्र ही इसकी दु:खमय अवस्था प्राप्त हो गई है--श्रहो! कैसा यह है विधि का विपाक (उलटा परिगाम है?)

७ अन्वयः -- यः एव जनः पूर्वं मे मूर्तः महोत्सवः आसीत् तस्यैव दर्शनं ज्ञते ज्ञारं इव असद्यं जातम् ।

सरलार्थः —वह कौशल्या जो पहिले मेरे लिए मूर्तिमान महान् उत्सव थी, खाज उसीका दर्शन चोट पर डाले हुए नमक के समान ख्रसद्य है।

८ श्चन्वयः -- मनुष्यगां सद्बन्धु-वियोगजानि दुःखानि सन्तान-वाहीन्यपि प्रेयसि जने दृष्टे दुःसहानि (सन्ति) स्रोतः सहस्नैः इव संसवन्ते ।

सरलार्थ:—सनुष्यों के त्रिय बन्युचों के वियोग से उत्पन्न हुए दुःख लगातार होते हुये भी प्यारे (सज्जन) के दीखने पर दुःसह होकर हजारों धाराचों के समान उमड़ पड़ते हैं।

 अन्वयः --एषः वः श्राघ्य सम्बन्धी जनकानां कुलोद्वहः यस्मै मुनिः याज्ञवल्कः ब्रह्मपरायग् जगो ।

सरलार्थ:—यह आप का पृज्य सम्बन्धी जनकवंश को चलाने वाला जनक (राजा है) जिसको महर्षि याज्ञवलक ने सम्पूर्ण वेद को पढ़ाया था।

१०. अन्वयः — अविन-तल-लीनेन शिरसा त्रिलोकी माङ्गल्यां देवीं उपसम् इव जगद्दन्यां भगवतीं वन्दे। यथा पवित्रस्य महसः निधिरिप पूर्वेषां गुरूषां गुरूतमः आदि ते पतिः पूतम्मन्यः खलु।

सरछार्थ:—राजा जनक वसिष्ठ की पत्नी श्रार्न्धती को नम-स्कार करते हुए कहते हैं— पृथ्वी की श्रीर भुकाते हुए सिर से त्रिलोक की मैंगेल भिह निष्मान प्रियोक समान जगत है निर्मान की मैं न मस्कार करती हूँ, जिस तुससे पवित्रता की निधि पूर्व गुरूकों का गुरु ( अर्थात याजवल्क्य आदि ऋषियों से भी श्रेष्ठ) तेरा पति (सहिंव वित्रह) अपने आप को पवित्र समस्ता है।

११. अन्वयः—मम शिशुःवा शिष्या वा यत् असि तत् तथा तिष्ठतु । विशुद्धेः उत्कर्षस्तु त्विय मम भक्ति द्रदयित, ननु शिशुत्वं स्त्रेणं वा भवतु, (त्वं) जगतां वन्द्या असि । गुणिषु गुणाः पूजास्थानं न च लिङ्गं न च वयः ।

Explain with reference to the context:

गुगाः पुजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः। अवतरिणिकाः—अरुन्यती सीता को उद्देश्य करके कहती है वत्से—

हे वेटि! (जानक!) मेरे लिये तू चाहे वालिका अथवा शिष्या जो हो सो ठीक है। किन्तु पिवत्र होने से, मेरी तुक्त में अतिशय भक्ति है। निःसन्देह तु चाहे आयु में छोटी हो अथवा खी हो तो भी तू जगत् के नमस्कार के योग्य है। इसी बात को कि अध्यिनतरन्यास से पृष्ट करते हैं। गुणियों में मनुष्य की पृजा, उसके गुणो के कारण ही होती है, न कि आयु अथवा पदवी से। भाव यह है कि सीता गुणवती है, इसी लिये अधिन आदि सब देवताओं से नमस्कार के योग्य है, चाहे आयु में कितनी भी छोटी क्यों न हो, चाहे वह हमारे लिये शिष्या हो अथवा वेटी किन्तु केवल मान गुणवती होने के कारण ही वह पूजनीय है। क्योंकि गुण से ही गुणियों में मान होता है।

१२. अन्वयः—सुहृदि त्विय दृष्टे स राजा, तत् सौख्यम, स च शिशुजनः, ते च दिवसाः, अखिलं तत् स्मृतो आविभूतं । अथ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. श्रास्मिन् घोरे विपाके तब सखी विस्टा खलु । पुरन्त्रीणां चेतः इसुम-सुकुमाम् भवति हि ।

कठिनेपदार्थः—(पुरन्धीणां) पति खोरे पुत्र वाली स्त्रियों का । Explain with reference io the context— पुरन्ध्रीणां चेतः कुसुम-सुकुमारं हि भवति।

अवतरिएका—महारानी कौशल्या जनक को देखकर मूर्जित होती है। जनक उनको देखना भी नहीं चाहता था, किंतु शियजनों को सन्मुख देख कर कौन कठिन हृदय भी नहीं पसीजता। इस लिये राजा जनक भगवती अरुन्धती से पृछते हैं श्रीमती के मूर्छित होने का क्या कारण है ? इस पर भगवती अरुन्धती कहती है—

भावार्थ: — हे जनक ! तुम भित्र के देखने से वह राजा (दशरथ), वह सुख (पित पुत्र त्रोर वधू का सुख जिन में से अब एक भी नहीं ) क्रोर वे बच्चे (राम सीता त्रादि), वे दिन (सुख के दिन अब तो दिन बुरे हैं ) सब कुछ (कौशल्या स्मरण हो आया है ) इसी लिये तुम्हारी सखी (कौशल्या दु:ख के भार को न सह सकने के कारण बेदोश हो गई) इस भयंकर दशा में मूर्छित हो गई, (इसका ऐसा होना स्वाभाविक है क्यों कि ) गृह्शियों का, पित पुत्र बाली स्त्रियों का मन फूल के समान कोमल होता है।

१३. अन्वय:—श्रीमान् महाराजः दशरथः सम किम् इव न आसीत् ? स रलाध्यः सम्बन्धी, असौ प्रियसुहत्, तत् हृद्यं च, सः च साचात् श्रानन्दः, अपि च निखलं जीवितफलं, शरीरं, जीवः वा श्रतः श्रन्यत् अधिकं प्रियतरं तत् ।

अवतरिएका—राजा जनक श्रीमती कौशल्या की देखना न चाहते थे फिन्तु भोकि के भूकि मिक्की स्थिक की देख उन के मन में विचार हुआ कि मैं इतना निदित हूं जो अपने प्यारे मित्र की िक्षयों को प्रेम से नहीं देखता—वह राजा तो मेरा परम नित्र था इसी भाव को श्लोक में कहते हैं:—

सरलार्थ:—महाराज दशरथ मेरे क्या न थे ? वह मेरे पूज्य संबन्धी थे प्यारे मित्र थे, (मानों) मेरा हृदय थे, साज्ञात आनन्द की मूर्ति थे और जीवन के फल शरीर अथवा आत्मा के समान थे, अथवा जो कुछ जगत में अन्यथा भी प्रिय हो सकता है वह 'वे' थे।

१४. अन्वयः — अस्याः पत्युः वा रहिस यत् परमं दूषितं अभूत् (तत्र) अहं दम्पत्योः प्रथक् उपालम्भ-विषयः अभूम्। तद्गुकोपे प्रसादे वा विधिः यत् अधीनः अभूत्। (अय) यत् हृद्यं अवस्कन्दा दहित तत् स्मृत्वा अलम्।

कठिनपदार्थः—( दूषितम् ) वैमनस्य, ( अवस्कन्य) आक्रमग् करके।

सरलार्थ:-राजा जनक कौशल्या को देख कर पुराने दिनों की याद करते हैं:-

इस में और इसके पित में जब कभी वैमनस्य होता था, तो ये स्त्री पुरुष (राजा दशरथ और यह कौशल्या ) मुभे अपनी अपनी बात कहते थे, और आपस के कोध अथवा प्रसन्नता के समय मेरे कहे मार्ग पर चलते थे। अथवा बीती बातों को जाने दो, जिसके स्मरण से हृदय जलता हो, उसके स्मरण करने का क्या लाभ ?

भाव यह है किं कौशल्या का मुक्तमें इतना विश्वास था कि अब मैं उसे अप्रिय दृष्टि से देखूँ तो यह मेरे लिए उचित नहीं।

अन्वयः—ग्रहो विधिः प्रथमम् एकरसानुकूलतां प्रथमं सुहृद् इव सुखप्रदः, पुनः श्रकाण्डविवर्तन-दारुगः (सन् ) मनोरुनं विशिनष्टि। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. सरलार्थः — कञ्चुकी कहता है: — "वड़ा दुख है कि भाग्य पहले लगातार अनुकूलता दिखा कर और मित्र के समान सुख देकर फिर असमय में ही मन को अत्यन्त दुख दे रहा है। (भाव यह है कि भाग्य जब अनुकूल था तो चक्रवर्ती राजा राम और सीता जैसे पुत्र और पुत्रवधू आदि की प्राप्ति थी।

१६. अन्वयः—पंचप्रसृतेः अपि राज्ञः सुवाहुरात्रुः विशेषेण प्रियः आसीत्। एवं हि वधू-चतुष्केऽपि शान्ता यथा सीता प्रिया आसीत्।

सरलार्थ: — पाँच सन्तानों में जिस प्रकार राम राजा को श्रित प्रिय थे, इसी प्रकार चार बहुक्यों में राजा को शान्ता पुत्री के

समान वधू सीता प्यारी थी।

१७:—ग्रन्वय:—कन्यायाः सम्बन्धे पितरः किल जामातुः श्राप्तं जनं पृजयन्ति । तद्श्रपि ते श्राराधनम् विपरीतम् एव श्रभूत् । तथा विधः त्वं कालेन श्रपहृतः श्रसि, तत् सम्बन्ध-बीजं च ( श्रपहृतम् ) घोरे श्रस्मिन् जीवलोक-नरके पापस्य सम जीवितं धिक् ( श्रस्तु )।

सरलार्थ: — महाराज जनक कहते हैं, विवाह के हो जाने पर कन्यापच के लोग जामाता के पूज्य माता पिता द्यादि को पूजते हैं, पर तू तो मेरी पूजा करता था। यह तेरी द्यर्चना लोक दृष्टि के विरुद्ध थी। ऐसा तू काल से द्यपहृत हुद्या द्योर हमारे सम्बन्ध का बीज (सीता भी) प्राज हरी गई, इस लिये नरक के तुल्य इस जीव लोक में हमारा जीवन धिक कार के योग्य है।

१८. श्रन्वयः—श्राविभूतिज्योतिषां त्राह्मणानां ये व्याहाराः तेषु संशयः माटभूत्राल प्राप्तं व्याहाराः तेषु संशयः माटभूत्राल प्राप्तं विष्तु स्वार्णा होत्राल स्वार्णाः तिष्व विष्तु त्रार्था वाचं न व्याहरन्ति ।

 $69\,$  Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरलार्थ:-परब्रह्म को साज्ञात् देखने वाले (विशष्ठ यादि योग्य विद्वानों के ) ब्राह्मणों के बचनों में संदेह का कोई स्थान नहीं, इनके वचनों में भद्र लच्मी सदा निहित रहती हैं, ये कभी भूठ बात नहीं बोलते।

 श्वत्वय:—कुवलयदलस्निग्धश्यामः शिखण्डकमण्डनः पुरयश्रीकः श्रियावदुपरिषदं स्थाजयन्तिव पुनः शिशुर्भृतः स मे वत्सः रघुनन्दनः इव क अयं दृष्टः भटिति दृशोः असृताञ्जनं इव कुरते।

कठिनपदार्थ:-(शिखएडकमएडनः) जुल्फों से सुन्दर मुख वाला (सभाजयन्) सजाता हुआ।

सरलार्थ:-जनक खेलते हुए लब श्रीर कुश को देखकर कहते हैं:-

नीले कमल के समान मनोहर और सांवले रंग वाले अपने मस्तक के वालों से मुख को सजाते हुए, उत्तम शोभा वाले, अपनी सुन्दरता से ब्रह्मचारियों की समाज को सजाते हुए, मानो शिशु राम के समान, कीन मेरी आंखों को अमृतमय सुरमा वन रहा हैं ?

**अन्वय:**--( इदम् ) अभितः चूड़ा-चुन्वित-कङ्क पत्रं पृष्ठतः तृणीद्वयम् भस्म-स्तोक-पवित्र-लाइनम् उरः रौरवीं त्वचम्,ऋधः मौन्यर् मेखलया निमन्त्रितं माञ्जिष्ठकं वासः, पागो कार्मुकम्, अन्तसूत्र-वलयं तथा पैप्पलं दएडं धत्ते।

सरलार्थः - इस वालक की पीठ पर दो तरकस पड़े हैं, जिनके बीच में चारों ऋोर कंकपत्र (पत्तों के पंख) लगे हुए बागा पड़े है। जिनकी छाती भस्म के समृह से पिवत्र हो रही है, जिसने रुष मग की द्विति देश आश्वा/विकास मुखा है तीन के नीचे मूज की मेखला धारुण की हुई है ज्योर नीचे मंजि द रङ्ग का कपड़ा पहिरा हुआ है। हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है तथा अन्तसूत्र का कंकण धारण किया हुआ है तथा पीपल का दण्ड हाथ में पकड़ा हुआ है।

२१. ऋन्वयः — एतिसम् विनय-शिश्यता-मौग्ध्यमसृणः महिस्रां आतिशयः विद्रग्धेः निर्माद्यः न पुनः अविद्रग्धेः ( निर्माद्यः )। यद्वत् परिल्युः अयस्कान्त-शकलः आयोधातु हरित ( तद्वत् ) बलवान् सम्मोह-स्थिरमि से सनः हरित ।

कठिनपदार्थः—( मस्रण ) कोमल, ( विद्य्यैः ) चतुर पुरुषों हारा, ( महिम्ना ) शूरता गम्भीरता आदि गुणों का ।

सरलार्थः—बालक लव को देखकर राजा जनक अपने चित्त की अवस्था का वर्णन करते हैं।

इस वालक में नम्रता के कारण वचपन की सरलता छोर कोमलता को ( छोड़ कर, शूरवीरता गम्भीरता छादि ) गुगों की छत्यन्त छिं छोड़ कर, शूरवीरता गम्भीरता छादि ) गुगों की छत्यन्त छिं छोड़ कोगों से स्पष्ट पाई जाती है, छिं छोने से नहीं।

भाव यह है कि इस बालक में विनय छोर सौन्दर्य से मिश्रित बड़ी भारी महिमा विराज रही है, जिसे विद्वान् पुरुष ही जान सकते हैं। जिस प्रकार छोटा सा चुम्बक का दुकड़ा है दुकड़े को अपनी छोर खींच लेता है, उसी प्रकार इस बालक की अत्यन्त सुन्दरता मेरे स्थिर हृदय को भी अपनी छोर खेंच ही लेती है।

२२. अन्वयः—ग्रस्मिन् शिशो वत्सायाः रघद्वहस्य च संवृत्तिः CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. प्रतिबिम्बिता इव ग्रामिन्यज्यते । सा एव ग्रासिता श्राकृतिः, सा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri द्युतिः, सा वाणीं, सं एवं सहजः विनयः, असी पुरवानुभावः (अस्ति) । हा हो देव ! सस पारिसवं सनः किम् उत्पयैः धावति ।

सरलार्थः —इस वालक में सीता और राम की पूर्ण छाया स्पष्ट हो रही है। वही इसकी सारी की सारी आकृति है, वही शोभा, वही वागाी, वही स्वाभाविक विनय और वही तेज है। हे देव! यह मेरा चंचल मन क्यों इधर उधर भागता फिरता है ?

२३. श्रन्वयः — नृनं घोरक्च परिभवम् , प्रसवकालकृतां व्यथां च ऋवाण्य परितः कव्याद्-गणेषु परिवायतमु संत्रस्तया त्रया अस-कृत् इति समृतः अस्मि ।

सरलार्थ:—महाराज जनक सीता की विपत्ति का ध्यान कर कहते हैं, हे बेटि! सीते! क्या तूने उस कप्ट के समय मुक्ते स्मरण किया ?

अवश्य ही उस नवीन तथा अपमान को—जो अपमान तेरे लिये विलकुल नवीन था, (क्योंकि ऐसा कष्ट इससे पहले तूने कभी नहीं सहा) प्रसृति काल की उस भयंकर पीड़ा को पाकर, चारों श्रोर हिंसक जीवों के घेर लेने पर डरी हुई तूने कितनीं बार (हे पिता मैं तेरी शरण हूँ इस प्रकार ) याद किया होगा ?

२५. (पूर्वार्घ) अन्वय:—एतत् वैरासघोरवज्रपतनं राश्वत् उत्परयतः सम कोधस्य चापेन शापेन वा 'धक्' इति ज्वितितुं अवसरः (प्राप्तः)

कठिनपदार्थ:—( वेशसघोरं ) तीच्या वज्र के प्रहार के समान मारने वाला, ( उत्पश्यतः ) ध्यान करते हुए का ।

सरलार्थ: इस तीदगा वज्र के समान प्रहार करने वाली धातक चोट का ध्यान करके मेरी कोधामि 'धक' नाद करके चाप (बाग) अथविष्णामान्से इस्मानस्ति हो। हो। बार्ष

अर्थांत सीता की विपत्ति का ध्यान करके मुक्ते ऐसा कोध आ रहा है कि 'धक्' शब्द करके चाहे राम सहित सारे पुरवासियों को धनुष से नष्ट कर दूं अथवा उन्हें शाप दे डालूँ। राजा जनक राजविं होने के कारण दोनों बातें कर सकते थे।

२४. अन्वय:—परिभूतानां मनस्विनां चित्तं प्रायः एतत् हि। राजन्, रामः ते अपत्यं, कृपगाः प्रजा च पाल्याः।

सरलार्थ: - रानी कौशल्या राजा जनक के कोधपूर्ण वचनों से डर गई, अतः अहन्यती से कहती किसी भी प्रकार राम और प्रजा की राजा जनक के कोध से रचा करनी चाहिये।

अपमानित मनस्वियों का चित्त ऐसा ही होता है भाव यह है कि वे चाप अथवा शाप से अपकार करने वाले को दण्ड देते हैं, क्योंकि वे शक्त होते हैं। किन्तु हे राजन्! राम और दीन प्रजा की तो रज्ञा करनी ही चाहिये, अतः आप क्रोध न करें।

२६. अन्ययः — पश्चात्र विपुलं पुच्छं वहति, तच अजस्त्रं धूनोति । स दीर्घमीवा भवति, तस्य चत्वार एव खुराः, शब्पाणि अस्ति, आस्मात्रान् शक्टत् पिरडान्-प्रकिरति । आख्यातैः किंवा, स पुनः दूरं ब्रजति, एहि एहि, यामः ।

सरलार्थ: — बालक घोड़े के स्वरूप का वर्गान करते हैं। उसके पीछे एक वड़ी पूंछ होती है झौर उसे वह लगातार हिलाता रहता है। एक लम्बी सी उसकी गर्दन होती है। चार उसके खुर होते हैं। वह घास खाता है। आम के बराबर लीद करता है उसके अधिक वर्गन से क्या? वह बहुत दूर भागा जा रहा है। आओ चलें, उसे हैं का इति प्रवास की अधिक करता है। आओ चलें, उसे हैं का इति प्रवास की अधिक करता है।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri झन्त्रयः —एत् चाप ज्या-जिह्नया वर्तायतात्कर-कोटि-दंष्ट्र घोर-घन-घर्धर-बोपम् उद्गारि प्रास-प्रसक्त-इसद्-अन्तक वक्त-यन्त्र-जम्भा-विदारि विकटोद्रं श्रस्तु ।

अवतरिणिका — लव अश्व रिक्तिणी सेना को सरास्त्र देखकर उस को तुच्छ समक्षता हुआ, अपनी श्ररता तथा बाण चलाने की चतुरता को प्रकट करने के लिये जगत को तुच्छ कहता है, तथा अपने धनुष को अन्तक के मुख के साथ उपमा देता है।

इस ऋोकमें जिह्नाके साथ 'ज्या' (धनुन की प्रत्यक्वा) का दाढ़ के साथ, 'कोटि' का प्रलयकालीन घन (बादल) के साथ 'घर्घर-घोष' का यन्त्रके साथ 'मुख' को समानधर्म होनेसे उपमा अलंकार है। बाचक-राब्दका लोग होने से इसे 'वाचक-जुण्ता उपमा' कहा जावेगा। उपमा के साथ यहां कई एक उत्प्रेत्ता भी जमाई हुई हैं।

शब्दार्थ:—मेरा धनुष, अपनी ज्या (धनुष की डोरी या प्रत्यंचा रूप दाढ़ोंको लिपटाता हुआ, प्रलय-कालीन मेघ-गर्जन के घोष को उगलता हुआ, खानेमें लगे हुए तथा हंसते हुए कालके मुख-यंत्र की की जभाई का अनुकरण करता हुआ, बड़े भारी पेट वाला हो।

भावाथे:—भाव यह है, जिस प्रकार यमराज जगत का भन्गा करते हुए, बार बार अपनी जीभ को दाहों से लिपटाकर चाटता है और संतोष प्रगट करता हुआ हंसता है तथा जँभाइयाँ लेकर अपना मुख विकट बनाता है, उसी प्रकार रिपुसेना का नाश करता हुआ धनुप, अपनी डोरो से बार बोर धनुप-कोटियों को छुए, अर्थात् धनुप से बाग् निकलकर उसका पेट विकट होता रहे। लोकच्य के समय अत्यन्त मोजन मिलने से यमराज बार बार मुखं बाय कर हंसता तथा पेटू बनता है, उसी तरह धन्ष का भी आकार बढ़ता रहे और वह कालदेव के समान योधाओं को प्रास बनावे।

कई टीकार्कीर<sup>0. ह</sup>र्धन <sup>S</sup>र्धार <sup>V</sup>की <sup>Shक्कार्थ</sup> <sup>Cक्रील्थंका</sup>लीन बादलों का घोष न करके केवल 'गम्भीर घरघराहट' करते हैं।

## पश्चमो श्रङ्गः

म्रान्वयः—ननु एष चन्द्रकेतुनः प्रधनं श्रुत्वा त्वरित-सुमन्त-नुद्यमान-व्यावल्गत्-प्रजवन-वाजिना रथेन उद्घात-प्रचलित-कोवि-दार-केतुः (सन्) उपैति।

कठिन:-पदार्थ--(प्रधनं) युद्धको (नुद्यमान) चलाए हुए, (ब्या-वल्गत्) भागते हुए, (प्रजव-वाजिना) वेगवान् घोड़े से, (ब्ह्रात) ऊँची नीची भूमि में टकराने से, (कोविदार केंचुः) कोविदार वृज्ञ की ध्वजा वाले।

सरलार्थ: यह चन्द्रकेतु (लदमण् का पुत्र) हमारे युद्ध को सुन कर अति शीत्र सुमंत्र द्वारा चलाये हुए, तथा वेगवान् भागते हुए घोड़ों वाले, ऊंची-नीची भूमि में हिलते जुलते तथा कोविदार के मुगड़े वाले रथ (पर चढ़कर) यहां आ रहा है।

२. अन्वयः —कितित-किञ्चित्-कोप-रज्यन्-मुखश्रीः समरशिरित चञ्चत्-पञ्चचूड़ः अयं कः अपि वीरपोतः अनवरत्-निगुझत्-कोटिना कार्मुकेगा चमूनां उपरि शरतुषारं किरित ।

कठिन पदार्थ:—( चबत-पबच्हः ) हिलती हुई पांच शिखाओं वाला । ऐसा प्रतीत होता है रघुवंशियों में पांच शिखा रखने का कोई रिवाज था।

सरलार्थः - उत्पन्न हुए २ कुछ कोध से लाल मुख वाला, युद्ध में सब से आगे ठहरा हुआ, अपनी चञ्चल पांच चोटियों वाला, अज्ञात का काल हुआ, कोई अधिक के किस्ता करते हुए धनुप से हमारी सेना के उत्पर शररूप तुपार की वर्षा कर रहा है। भाव Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri यह है कि जिस प्रकार वर्फ प्रत्येक वस्तु को ढक लेती उसी प्रकार यह अपने वाणों से हमारी सेना को ढके जा रहा है।

श्चन्त्रयः—र वृवंशस्य नवः श्चलसिद्धः प्ररोह इत एकः सुनिजनः सर्वतः सैन्यकाये दालत-करि-कपोल-प्रन्थि-टह्वार-धारं (इव) ज्वलित-शर-सहस्रः (सन्) मे कौतुकं करोति।

सरलार्थः — रशुवंश की सन्तित का मानो एक नया और अप्रसिद्ध अंकुर मुनि-बालक चारों और सेना के समृह में हाथियों के कपोलों पर बाग के मारने से घोर टंकार करते हुए तथा अपन को उगलने वाले हज़ारों बागों को गिराता हुआ मुक्ते हैरान करता है।

४. अन्वय: — प्रतिशयित-सुरासुर-प्रभावं तवैव तुल्यरूपं शिशुम् अवलोक्य कुशिकसुत-मखद्विवां प्रमाथे पृताधतुवं रघनन्दनं स्मरामि

सरलार्थ:—देवता और राज्ञसों के पराक्रम से अधिक पराक्रम वाले तथा तेरे समान रूपवाले वालक को देखकर, विश्वामित्र के यज्ञ के द्वेषी राज्ञसों के युद्ध में धनुष धारण किये हुए राम को स्मरण करता हूँ। भाव यह है कि सुमंत्र, लव को देखकर राम की तत्-समान आयु की आकृति का स्मरण करता है, जब कि वह विश्वामित्र के यज्ञ की रज्ञा के लिये गये थे।

४. अन्वयः-समर-भार-भूरि-स्फुरत्-कराल-करकन्दली-कलित-रास्त्र-जालैः कगात्-कनक-किङ्कग्री-क्षनक्षनायित-स्यन्दनैः अमन्द-मद-द्विरद-वारिदैः वलैः एकाकी हि अयं शिशु श्रावृतः।

सरलार्थ: —युद्ध के अप्रभाग में हाथ में पकड़े हुए शस्त्रों तथा बनती हुई साने की घंटियों वाले रथों से अत्यन्त बल-वान् मदशाली हाथियों से यह अकेला बालक घिरा हुआ है (तो भी हमार्ट सिनिक्ष क्षिप प्रमुख Shaffir क्राक्सिकते) भाव यह है कि जिस प्रकार घटा के घिर आने से बादल खूब वर्षा लरते हैं वैते ही हाथियों के घिर जाने पर इस बालक पर हमारे सैनिक खूब बागा वर्षा करते हैं। तथापि उस बालक को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते। धन्य है यह बालक!

६. अन्वयः —अमन्द्-दुन्दुसि-रवैः आध्मातम् आगुञ्जद्-गिरि कुञ्ज-कुञ्जर-घटा-विस्तीर्गा-कर्गा ज्वानिर्वीषं उज्जमभयन् । वीरः वेल्लद्-भैरव-रुण्ड-मुण्ड-निकरैः भुवः तृष्यत्-काल-कराल-वक्त्र-विघस-ज्याकीर्यमागाः इव विधत्ते ।

कित-पदार्थः —-( श्राध्मातम् ) बढ़ाया हुत्रा, ( श्रागुञ्जत्-गिरि कुञ्ज-कुञ्जर-घटा-विस्तीर्ण-कर्णञ्चरम् ) चिंघाड़ते हुए सेना के पहाड़ी हाथियों के समृह में कानों को रोगी करते हुए — श्रर्थात् फाड़ते हुए (विल्लद्-मैरव-हगड मुगड-निकरें: ) लोटते हुए भयानक रुग्डमुग्ड के, ( भुवः तृष्यत्-काल-कराल-वक्त्र-विघसें: व्याकीर्यमाणम् एव ) पृथ्वी को तृष्त जरता हुश्चा भयंकर काल भूठ को विशुरा रहा है।

सरलार्थ:—जिसके धनुष की टंकार दुन्दुभी के समान वज वज कर दिशाओं को कंषा रहा है, हाथियों के समूह को गरज गरज कर उनके कानों को फाड़ रहा है, तथा इधर उधर भागते हुए भयानक भुरू उसुए डों को पृथ्वी पर विद्या कर उनके खून उसे तृष्त करके मानों भयंकर काल खूब खा खा कर फूठको चारों श्रोर बखेरे देता है।

७. ग्रन्वयः—भोः! भोः ! पहावाहो लव ! एभिः सैनिकैः किम एष श्रहम्। माम् एव एहि । तेजः तेजिस प्रशाम्यतु ।

सरलार्थः—हे महाबाहो लव ! तुम्हें इन सैनिकों के साथ क्या ? मैं जरेट हूँ | तुम्ह को राज्य प्राध्न प्राध्न का शमन तेज में हो अर्थात् एक वीर दूसरे वीर को जीते। Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ग्रान्वयः—हप्त-सिंह-शावकः स्तनियत्नु-रवात एभावलीनां श्रव-मर्द्रादिब एव बालवीरः त्वयोपहतः (सन्) पृतनानिर्मथनात् व्यवर्तते ।

कठिन-पदार्थः—( दप्त ) श्राभिमानी, (स्तनियत्तु) मेच के गर्जने के शब्दसे, (द्तावलीनां) हाथियों के समृह का, (श्रवमर्दात् ) मारने से (पृतनां निर्मयनात्), सेना के मारने से ।

सरलार्थ: -- तुम्हारे शब्द को सुनतेही बादल की गरज को सुन कर सिंह के बच्चे के समान हाथियों के मारने को छोड़ कर, सेना के संहार का त्याग कर इधर आ रहा है।

ग्रन्वयः —प्रतय-पवनास्फातितः पयोराशेः श्रोष एव समन्तात् उत्स-र्पन् श्रयं घन-तुमुल-नेना-कलकलः मे शैलाघात-जुभित-वडवा-वक्त्र-हुत-भुक् प्रचएड-क्रोधार्चि-निचय-कवलत्वं वजतु ।

सरलार्थः —प्रलयकाल की वायु के भोंके से उठे हुए समुद्र के जल के शब्द के समान उठते हुए सेना के महान् शब्द को (समुद्र (के अन्दर के) पर्वतों के आवत-प्रतिवात के कारण बढती हुई बडवा अग्नि के समान मेरे कोध की अग्नि शीब ही साफ कर देगी।

भाव यह है कि जैसे लहरों के टकराने से भयानक वडवा श्रानि समुद्र के जल को सुखा देती है, ऐसे ही चन्द्रकेतु के बढ़ते हुए शोर को मेरी कोधाग्नि नष्ट कर देगी अर्थात में शीव ही सेना का संहार कर दंगा।

१०. अन्वयः—अत्याद्भुतात् गुगातिशयात् मे प्रियः श्रसि, तस्मात् त्वम् मे सखा श्रसि । यत् मम तव एव । तत्र निजे परिजने किं कदनं करोषि ? ननु एव चन्द्रकेतुः तव दर्पनिकपः स्थितः ।

सरलार्थ:--चंद्रकेतु की लव को कहता है-

अज़ त गुगों के कारगा तू मेरा प्रिय है, इसलिये तू मेरा मित्र है। सो जो कुछ मेरा है सो तैरा है, इसलिय (क्ल्ब्लिक तेरे ही सैनिक हैं)

भाव यह है त् अपने ही सेवकों को क्यों मारता है, मैं चन्द्रकेतु तेरे अभिमान की कसौटी तेरे सन्मुख उपस्थित हूँ।

भाव यह है कि तु सेना के लोगों को छोड़ कर अपने बल की परीचा मेरे साथ कर ले।

११ ऋन्वयः कौतुकवता दर्पेगा सीय वद्ध-लच्यः पश्चात् वलैः ऋनुसृतः उदीर्गा-धन्वा द्वेधा-समुद्धत-महत्तरलस्य माघवतः चपाधरस्य मेघस्य लक्ष्मी धत्ते ।

सरलार्थ: — कौतुकयुक्त श्रिभमान से श्रर्थात् वीरों के भाग जाने पर मेरे साथ युद्ध का श्राह्वान इसके कौतुक का कारण है मुक्त पर निशाना बांधते हुए, मेरी सेना जिसका पीछा कर रही है-पैसा यह योद्धा, धनुष उठाकर वायु के द्वारा कभी इधर कभी उधर फेंके गये इन्द्र-धनुष वाले बादल के समान शोभा को धारण कर रहा है।

१२. ग्रन्वयः संख्यातीतैः द्विरदन्तुरग-स्यन्दनस्थैः कवच-निचितैः काल-ज्येष्ठैः भवद्भिः एकस्मित् पदातौ मेध्य-चर्मोत्तरीये श्रमिनव-वयः-काम्य-काये श्रत्रयः श्रयं युधि-परिकरः वद्धः तेन् वः धिक् ! श्रस्मान् धिक् !

सरलार्थ:—आप सब को धिकार है कि जो अगियात हैं, हाथी घोड़े और रथों पर बैठे हुए हैं आयु में उससे बड़े हैं और वह अकेला है, पैदल है, शुद्ध मृगझला धारण किये है, सुकुमार आयुवाला है, कोमल शरीर है—उसपर यहाँ जो आप लोगों ने युद्ध की तैयारी की है, अतः आप सब योद्धाओं को धिकार है और हमें भी धिकार है!

१३. श्रन्वयः—तामसः वैतद्युश्च व्यतिकरः इव भीमः (व्यतिकरः) प्रिगिहितम् श्रिपि पस्त मुक्तं चत्तुः हिनस्ति । श्रथ एतत् सैन्यं लिखितम् इव श्रस्पन्दम् श्रास्त्रो मितियुत्तम् श्रामित्रवीर्थे सुभासकास्त्रं जृम्मते ।

कठिनपदार्थ:-(व्यतिकरः) मेल, एकदम दोनों का इकट्टा होना

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri (प्रिग्णिहितमपि) डाली हुई नज़र भी, प्रिग्णिहित = डाली हुई, (ग्रास्पन्दं) चेट्टा रहित, निश्चल ।

सरछार्थः—मानों यह अन्यकार विजली का मेल है। जिसे जब आंखें देखने लगती हैं तभी चौधया जाती हैं इससे सारी सेना मानों चित्र लिखी सी हो रही हैं और ऐसा मालूम होता है कि जम्भास्त्र अपना प्रभाव दिखा रहे हैं।

१४. अन्वयः — कल्पाच्चेप-कठोरा भैरव-मरुद्-व्यस्तैः, भीलन्-मेध-तिङ्त-कडार-कुह्ररैः, विन्ध्याद्रिफुरैः इव पातालोदर-कुञ्ज-पुश्चित-तमः-श्यामैः उत्तप्त-स्फुरदारकूट-किपल-ज्योतिर-ज्वलद्-दीप्तिभिः जृम्भकेः नभः अवस्तीर्यते ।

कठिनपदार्थः—(कल्पस्य आन्तेषे ये कठोराः भैरवाः मस्तः, तैः व्यस्तैः) कल्पान्त में जो आति भयंकर चलती हुई वायु उनसे फेंके हुए, (कडार-कुहरैः) पीले गुफाओं वाले, (अवस्तीर्थते) व्याप्त किया जा रहा है।

सररार्थः — प्रतय काल की प्रवत वायुओं से चलाये हुए, विन्ध्याचल पर्वत की गुफ़ाओं में, पाताल में इकट्टे हुए अन्धकार के समान सांवले रंगवाले, और तपते हुए पीतल के समान वीले प्रकाश वाले जृम्भकास आकाश को घेरे हुए हैं।

१४. ग्रन्वयः—एते कृशाश्वतनयाः हि कृशाश्वात् कोशिकं गताः। श्रथ तत् सम्प्रदायेन रामभद्रे व्यवस्थिताः।

सरलार्थः—ये कुशाश्व के पुत्र, कुशाश्व से महर्षि विश्वामित्र को श्रौर विश्वामित्र से भगवान् राम को प्राप्त हुए। भाव यह है कि जृम्भकाकों की प्राप्त इस लव को कैसे हुई ?

१६, अन्वयः — एवस्मिन हुन्दे किमु, यहन्छा संवादः किमु, गुणानां अतिशयः किमु, जनमान्तर-निविड्-बन्यः पुराणः परिकयः वा विधिवशात् अविदितः कोऽपि निजः सम्बन्धः वा मम हदयम् अव-धानं रचयति ।

सरलार्थ:—इसके देखते ही इसके अचानक समागम से, अथवा इसके गुणों की अधिकता से, अथवा किसी जनमान्तर के पुराने परिचय से, अथवा न जाने विना किसी कारण के इसमें ममत्व की धारणा मेरे हृदय में होती जाती है।

१७. ग्रन्वयः —यः पच्चपातः श्रहेतुः तस्य प्रतिक्रिया नास्ति । स हि स्नेहात्मकः श्रन्तर्मेमाणि सीव्यति ।

सरलार्थः—जो स्वाभिवक प्रेम का स्थान होता है. उसपर कोई वस नहीं चलता, क्योंकि स्नेह का तागा अन्दर के हृद्यों को सी देता है।

१८. ग्रन्वयः — मसृिग्ति-पट्टकान्ते एवस्मिन् शरीरे कथिमव सायकाः मोक्तत्र्याः, यत्प्राप्तौ परिम्भगाभिलापात् मम अङ्गे उन्ती-लित-पुलक-कदम्बं आस्ते ।

सरलार्थ: जो चिकने रेशम के समान कोमल है, ऐसे इस शरीर में तीखे कराल वागा कैसे छोड़े जांय, जिसको देखतेही मिलने को जी चाहता है और शरीर में कदम्ब वृत्त के समान रोमांच हो आता है ?

यह श्लोक चन्द्रकेतु लव को तथा लव चन्द्रकेतु को उद्देश्य करके कहता है।

१६, ग्रन्चयः—िकन्तु श्राकान्त-कठोर-तेजिस शस्त्रं विना का नाम गतिः । यस्य ईटशः विषयः न जायेत तेन शस्त्रेण श्रिप किम् ? श्रायुधे उते श्रद्यापि युद्धविमुखं माम श्रयमेव किं वच्यति । दारुण-रसः वीराणां सम्मुन्निक्किक्कमुं सम्बद्धे किंद्वा Collection.

सरलार्थः - यद्यपि ऐसे कुमार पर शास्त्र चलाना अयोग्य है

तथापि ग्रत्यन्त पराक्रमी के श्राक्रमण करने पर विना शस्त्र के स्रोर क्या गति है अर्थात् वाघ्य होकर इस पर शस्त्र चलाना पड़ता है। इस जैसे पराक्रमी को छोडकर यदि साधारण मनुष्यों पर शस्त्र चलाया जाय तो उस शस्त्र का क्या लाभ ? ऋथीत् तेजस्त्री पुरुष तेजस्वियों पर शस्त्र प्रहार करते हैं। इसके धनुष उठाने पर यदि मैं युद्ध से विमुख हो जाऊँ तो यह क्या कहेगा ? अर्थात यह मुमे कायर सममेगा। क्योंकि वीरस्स का स्वाद वीर पुरुषों का श्राचार है, अतः प्रेम छोड़कर युद्ध करना ही होगा।

२०. ऋन्वयः - यत् मनोरथस्य वीजं तत् दैवेन आदितः इतम्। लतायां पूर्वलूनायां प्रसूनस्य समागमः कुतः।

Explain with reference to the context:

छतायां पूर्वेल्नायां कुतः प्रस्नस्य समागमः

अवतराणिका-लव को देखकर सुमन्त के मनमें एक अद्भुत विचार उत्पन्न होजाते हैं और वह सोचता है कि संभव है यह लड़का सीता का पुत्र हो। परम्तु उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मनोरथों का बीज जो सीता थी उसे दैव ने आरम्भ में ही मार दिया। भला वेल के कट जाने पर फूल कहां ? भाव यह है श्रीराम के पुत्र तो तभी हो सकते जब सीता विद्यमान रहती। भाग्य ने सीता को छीन लिया तो राम के पुत्र कहाँ से आये ? सुमंत्र के विचार में सीता मर चुकी थी।

२१. अन्वय: मादशः कथं न्याय्यम् अनुःठानं प्रतिषेधतु कथं वा साहसैकरसां क्रियां ऋभ्यनुजानातु।

चंद्रकेतु सुमंत से रथ से उतरने की आज्ञा मांगता है सुमंत मन में सोचता है कि क्या कहूँ।

सरलार्थ: CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection विजयों के

विधिवशात् अविदितः कोऽपि निजः सम्बन्धः वा मम हृद्यम् अव-धानं रचयति ।

सरलार्थ:—इसके देखते ही इसके अचानक समागम से, अथवा इसके गुगों की अधिकता से, अथवा किसी जनमान्तर के पुराने परिचय से, अथवा न जाने विना किसी कारण के इसमें ममत्व की धारणा मेरे हृदय में होती जाती है।

१७. अन्वयः —यः पच्चपातः अहेतुः तस्य प्रतिकिया नास्ति। स हि स्नेहात्मकः अन्तर्मभागि सीव्यति।

सरलार्थः — जो स्वाभिवक प्रेम का स्थान होता है, उसपर कोई बस नहीं चलता, क्योंकि स्नेह का तागा अन्दर के हृद्यों को सी देता है।

१८. अन्वयः — सस्रिणित-पट्टकान्ते एवस्मिन् शरीरे कथिमव सायकाः मोक्तव्याः, यत्प्राप्तौ परिम्भणाभिलापात् मम अङ्गे उन्ती-लित-पुलक-कदम्बं आस्ते ।

सरलार्थ:—जो चिकने रेशम के समान कोमल है, ऐसे इस शरीर में तीखे कराल वागा कैसे छोड़े जांय, जिसको देखतेही मिलने को जी चाहता है और शरीर में कदम्ब वृत्त के समान रोमांच हो आता है ?

यह श्लोक चन्द्रकेतु लव को तथा लव चन्द्रकेतु को उद्देश्य करके कहता है।

१६. अन्वयः — किन्तु आकान्त-कठोर-तेजिस शस्त्रं विना का नाम गितः । यस्य ईटशः विषयः न जायेत तेन शस्त्रेण अपि किम् ? आयुधे उते अद्यापि युद्धविमुखं माम अयमेव कि वच्यित । दारुण-रसः वीराणां सम्मरान्ति द्वारुषं अप्रस्किति हैं bollection.

सरलार्थः -- यद्यपि ऐसे कुमार पर शास्त्र चलाना अयोग्य है

Dr. HARISH KHANNA Mrs. VINAY BHARDWAJ
SHYAMLAL COLLEGE (EVEN.)

BHARATI MAHILA COLLEGE SHYAMLAL COLLEGE (EVEN.)

FOR

**DUTA** Executive

27th Nov. '87

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. SHIKSHAK MANCH SAMAJWADI

**Academic Council** 

FOR

5th Dec. '87

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

तथापि अत्यन्त पराक्रमी के आक्रमण करने पर विना शस्त्र के और क्या गित है अर्थात् वाघ्य होकर इस पर शस्त्र चलाना पड़ता है। इस नैसे पराक्रमी को छोडकर यदि साधारण मनुष्यों पर शस्त्र चलाया जाय तो उस शस्त्र का क्या लाभ ? अर्थात् तेजस्वी पुरुष तेजस्वियों पर शस्त्र प्रहार करते हैं। इसके धनुष उठाने पर यदि में युद्ध से विमुख हो जाऊँ तो यह क्या कहेगा ? अर्थात यह मुक्ते कायर समस्तेगा। क्योंकि वीररस का स्वाद वीर पुरुषों का आचार है, अतः प्रेम छोड़कर युद्ध करना ही होगा।

२०. ऋन्वयः —यत् मनोरथस्य वीजं तत् दैवेन आदितः इतम्। लतायां पूर्वलूनायां प्रसृनस्य समागमः कुतः।

Explain with reference to the context:

लतायां पूर्वेल्नायां कुतः प्रस्नस्य समागमः

अवतरिएका—लव को देखकर सुमन्त के मनमें एक अद्भुत विचार उत्पन्न होजाते हैं और वह सोचता है कि संभव है यह लड़का सीता का पुत्र हो। परम्तु उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि मनोरथों का बीज जो सीता थी उसे दैव ने आरम्भ में ही मार दिया। भला बेल के कट जाने पर फूल कहां ? भाव यह है श्रीराम के पुत्र तो तभी हो सकते जब सीता विद्यमान रहती। भाग्य ने सीता को छीन लिया तो राम के पुत्र कहाँ से आये ? सुमंत्र के विचार में सीता मर चुकी थी।

२१. अन्वयः—मादृशः कथं न्याय्यम् अनुष्ठानं प्रतिषेधतु कथं वा साहसैकरसां क्रियां अभ्यनुजानातु ।

चंद्रकेतु सुमंत से रथ से उतरने की श्राज्ञा मांगता है सुमंत मन में सोचता है कि क्या कहूँ।

सरलार्थ: CC-0. Prot. Satya Vrat Shastri Collection ति चत्रियों के

आचार को कि पदाित का युद्ध पदाित के साथ हो, इसको कैसे रोक दूँ ? श्रोर विना ही रथ के शत्रु के साथ लड़ने की श्रनुमित भी चंद्रकेतु को कैसे दूँ ?

२२. ऋन्वयः -- एष सांप्रामिकः न्यायः, एष सनातनः धर्मः। इयं हि रघुर्सिहानां वीर-चरित्र-पद्धतिः।

सरस्रार्थः - यह, पदाति के साथ पदाति का युद्ध-संमाम का न्याय है यहीं पुराना धर्म तथा यही बीर रघुपतियों के चरित्र की पद्धति है।

२३ अन्वयः - इतिहासं पुरागां धर्मप्रवचनानि रघूगां कुल-स्थिति च भवन्तः एव जानन्ति ।

सरलार्थ: --इतिहास पुरागा तथा धर्म के विधि निवंध वाक्यों को तथा रघुवंश की कुलस्थिति को आप जानते हैं, अतएव आप का कहना ठीक है।

२४. अन्वयः—वत्स ! इन्द्रजितः विजेतुः पितुरपि ते जातस्य अमृनि कति नाम दिनानि तस्य अपत्यम अपि वीरवृत्तं अनुगच्छति । दिट्या, दशरथस्य कुलं प्रतिष्ठतां गतम् !

सुमन्त्र आंखों में असू भर कर और चंद्रकेतु को गले से लगा

सरलार्थः—हे वेटा इन्द्रजित् (मेघनाद) को जीतने वाले तेरे पिता को उत्पन्न हुए अभी कितने दिन हुए हैं ? अर्थात् अभी थोड़ा ही काल तो हुआ है। सुमंत्र पुरातन सेवक था लचमगादि उसके सामने ही पले और उनका विवाह आदि हुआ, इसलिये उसका ऐसा कहना संगत हीहैं। अब तो उसकी सन्तान अर्थात् तुम भी वीरों के समान आचरगा करने लगे। सौभाग्य से दशस्थ का वंश प्रतिष्ठित होगया!

२४. ऋन्देद<sup>़ ₽ळा</sup> शुङ्येष्ठे प्राप्तितिष्ठे ते कुलंस्य का प्रतिष्ठा" इति

दुःखेन नः अपरे त्रयः पितरः तप्यन्ते ।

सरलार्थ:—रघुकुल में ज्येष्ठ भगवान राम के अपत्थशून्य होने से हमारे कुल की प्रतिष्ठा क्या हो सकती है, इस दु:ख के नारे हमारे तीनों पिता लच्मगा भरत और शत्रुत्र दु:खी रहते हैं।

२६. अन्वयः -यथा इन्दौ समुरोहे कुमुदनी आनन्दं अनित तथा अस्मिन् (समुरोहे) मम दृष्टिः । अयं पुनः विकच-विकरालोल्वगारसः बाहुः भनत्कार-कूर-कगित-गुण-गुखद्-गुरुः-धृतप्रेमा (सन्) कलह-कामः ।

सरलार्थः — जैसे चांद के सभीप होने पर कुमुदनी आनिन्दत होती है, वैसे ही इसके सभीप होने पर मेरी दृष्टि आनिन्दत होती हैं। (दूसरी ओर) वीररसयुक्त मेरी यह भुजा जो कि मनकार के समान प्रत्यंचा के शब्द से प्रेम करने वाली है युद्ध के लिये उतावली हो रही है।

२७. श्रन्वयः—शाश्वतः दैवः वराहः ते श्रेयसे ककुस्यस्य इव पुण्यं श्रर्जित श्रजितं महः परिकल्पतामः।

सरलार्थः - पुरातन आदि देव वराहावतार (विष्यु)तेरे कल्याया के लिये ककुस्थ के समान किसी दूसरे द्वारा अजेय तेज को देवे!

२८ अन्वयः—देवः सविता यः ते गोत्रस्य पिता, त्वां समरे धिनोतु! मैत्रावरुणः यः ते गुरुणां आदि गुरुः त्वां अभिनन्दतु! ऐन्द्रं वैष्णावम् अग्निमा तम् अथ अपि सौपर्णं तेजः ते अस्तु! राम-लदमगाधनुःज्याघोषमंत्रः जयं देयात् एव!

सरलार्थ: सुमंत्र चंद्रकेतु को फिर श्राशीर्वाद देता है: मगवान सूर्य जो तेरे गोत्र का पिता है तुभे युद्ध में प्रसन्न करे! मैत्रावक्षि॥ (अर्थात् वशिष्ट) जो कि तेरे पूर्व पुरुषों के गुरु हैं तुभ पर CC-0. Prof. Satya Vrat. Shashi Collection और गरुड़ का, विष्णु का, श्रान्त का तथा वायुका और गरुड़

का तेज तुभे प्राप्त हो ! राम लच्मगा के धनुष की प्रत्यंचा के शब्द का मंत्र तुभे जय दान करावे !

२६. अन्वयः —वयं अपि न खलुएवं प्रायाः ऋतुप्रतिधातिनः । कः वा इह तं राजानं गुर्णैः न च बहु मन्यते । तरिष तुरङ्गमरिच्यां सः व्यवहारः अखिल चत्राचेपप्रचएडतया मे खलु विकृतिं अकरात् ।

सरलार्थ: लव उत्तर देते हैं। हम भी इस प्रकार प्रायः यज्ञ के विरोधी नहीं हैं। यहां पर भला ऐसा कौन है जो उस राजा को (राम को) गुणों के कारण बड़ा नहीं मानता ? तो भी घोड़े के रक्तकों का व्यवहार सब क्तियों पर आक्रीप के कारण मेरे मन में विकार का कारण बना।

३०. श्रन्वयः—ऋषयः उन्मत्तदप्तयोः वाचं राक्सीम श्राहुः सा सर्ववैराणां योनिः श्रास्ति ।

सरलार्थ:—ऋषि लोगों ने नशे और अभिमान वाले पुरुषों की भाषा को राज्ञसी भाषा कहा है, क्योंकि यही सब वैरों का कारण होती है।

Explain with reforence to the concext :-

३१. श्रन्वयः —या कामान् दुग्धे श्रलच्मीं विश्वकर्षति, कीर्तिं श्रसूते, दुष्कृतं हिनस्ति, तां एतां मङ्गलानां मातरं सूनृतां वाचं धीराः धेनुं श्राहुः।

Explain with reforence to the concext :-

अवतरिका—लव चन्द्रकेतु से पूछता है कि राम तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं परन्तु क्या बात है जो उनके प्रति लोग राज्ञसी बाग्गी का उच्चारण करते हैं—इस पर वह सूनृता बाणी की महिमा का वर्णन करता है।

यह ( वाणी ) सिवि का मना श्री की देती है, दौरहता को नाश

करती है, कीर्ति को देती तथा पाप को नाश करती हैं जो सब मंगलों की माता है। ऐसी सबी और प्यारी वाणी को विद्वान् लोग गो के समान कहते हैं।

३२. अन्वयः—सैनिकानां प्रमाथेन त्वया आयोजितं सत्यम् जामदग्न्यस्य दुमने एवं निवक्तुं अर्हसि ।

सरलार्थ: हमारे सैनिको ! मारने से तुने अपने आपको सत्य ही वीर सिद्ध कर दिया, तो परशुराम को जीतने वाले सम के विषय में इस प्रकार के वचन मत कह ।

३३. अन्वयः—द्विजानां वीर्यं वाचि, यत् तु वाह्वोः वीर्यं तत् चित्रयागां एतत् सिद्धं हि । जामदग्न्यः शस्त्रमाही ब्राह्मगाः। तिसमन् दन्ते तस्य राज्ञः का स्तुतिः ?

सरलार्थ: — लव सुमंत्र को कहता है — "ब्राह्मणों की श्रूरता उनके वचनों में होती है, भुजाओं की श्रूरता तो चित्रयों में होती है (यह बात तो सर्वत्र प्रसिद्ध है भला यह तप के कारण अत्यन्त करा ब्राह्मण ) भला शस्त्र को क्या पकड़ेगा ? और ऐसे ब्राह्मण की जीत लेने में राजा की क्या बड़ाई है।

३४. अन्वय:—एषः सम्प्रति नवः कोऽपि पुरुपावतारः यस्य भगवान् भृगुनन्दनः अपि न वीरः, यश्च पर्याप्त-सप्त-भुवन-भय-दिन्गानि पुगयानि चरितानि न वेद ?

सरलार्थ: —यह अब कोई नया ही (विष्णु का) अवतार है, जिसके सम्मुख परशुराम (जिसने २० बार चित्रयों का नाश किया) भी बीर नहीं और जो सातों भुवनों को अभयदान देने के कारण पित्रत्र पिता (राम) के चिरत्रों को नहीं जानता।

३४. अन्वयः—अथवा शान्तं किं वर्ण्यते । वृद्धाः ते विचार-णीय चरिताः न ( टूट-० Prof. Satya Vrat Shastri Collection अखएड- यशसः ते लोके महान्तः हि । यानि खरायोधने अपराङ् मुखानि त्रीगिपदानि आसन् अपि यत् इन्द्र-सूनुनिधने कौशलं वा तथापि जनः अभिज्ञः ।

लव के कहने का भाव है कि राम बड़े हैं, वृद्ध हैं केवल इसी कारण उनके चरित्र पर टीका टिप्पणी न करनी संगत नहीं, त्रर्थात् उनके चरित्र में भी यदि कोई वात टीका टिप्पाणि के योग्य हो तो उसे कहना कोई पाप नहीं। इसी भाव को श्लोक में कहते हैं।

सरलार्थ:—वे बूढ़े हैं इस लिये उनके चित्र पर आलोचना नहीं की जा सकती यह बात रहने दो। (क्योंकि) सुन्दरात्तस की स्त्री अर्थात 'ताड़का' को मारने पर भी वे महान के माहन ही रहे, (बड़े आश्चर्य की बात है, बीर लोग भी भला कहीं स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं, राम ने स्त्री को मारा तब भी वे बड़े ही रहे) खर के मारने में जो राम दो तीन कदम पीछे हटे, यह भी उनकी बड़ाई की जताती है। इसी प्रकार इन्द्र के पुत्र (बिल) को मारने की जो राम ने कुशलता की बह सब उनकी बड़ाई की निदर्शक हैं। रामयणी कथा के अनुसार खर के युद्ध में राम दो तीन कदम पीछे हटे, और मनु महाराज वीरों को युद्ध में पीछे हटना पाप कहते हैं। यह अवीरोचित काम करके भी राम बड़े ही रहे क्या ही आश्चर्य की बात है, इसी प्रकार बाली को छिप कर मारना राम को ही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार लव चन्द्रकेतु को ताना दे रहा है।

३६ श्रन्वयः --श्राकृतजः वेपशुः चूड़ामण्डल-बन्धनं तरलयित, स्वयं कोकनदच्छदस्य किञ्चित् सदृशे नेत्रे रज्यतः । श्रकाण्ड-ताण्ड-वितयोः भ्रुवोः भंगेन वक्षं उत्कट-लाञ्च्छनस्य चन्द्रस्य उरुध्रान्त-भृक्षस्य कमलस्य कान्ति धत्ते ।

सरलाथ : \_\_\_\_ हिरोपु Galya भिन्ना सामको ज्ञान्त्रण्ण उत्पन्न कम्पन के

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri कारगा दोनों वीरों की चोटियां हिल रही हैं। स्वयं में लाल कमल की तरह रक्त नेत्र (कोध के कारगा) ऋधिक लाल हो गये हैं। अनवसर ही में भृकुटियों के नाचने के कारगा, स्पष्ट दिखाई देते हुए चन्द्र के समान अथवा कमल पर वैठे हुए अमरों के समान इन दोनों के मुख शोभायमान हो रहे हैं।

## षष्ठो अङ्गः

१. श्रन्वयः—भनज्-भनित-कङ्कण्-कणित-किङ्कणीकं गुणा-टनी-कृत-कराल-कोलाहलम् (श्रतएव) गुरुध्व नत् धनुः वितत्य शरान् किरतः श्रविरत-स्फुरच्चूड्योः भुवनभीमं विचित्रम् श्रायोंधनं श्रभि-वर्द्धते ।

कितार्थः--(त्राटिन्यौ) धनुष का अग्नभाग, (कराल) भयंकर, (भोमम्) भयंकर (किङ्कणीकं) छोटी घण्टी--

विद्याधर विद्याधरी को युद्ध करते हुए दोनों बालकों के चरित्र को दिखाता है।

सरलाध:--हाथ के कंकगा के समान मन मन करती हुए छोटी २ घंटियों वाली धनुष की टंकार से (इसीलिए) अत्यन्त ऊचे शब्द करते हुए धनुष से वागों को छोड़ते हुए। इधर उधर हिलती हुई चोटियों वाले इन दोनों वालकों का जगत् को दहला देने वाला युद्ध बढ़ रहा है।

२. श्रन्वयः—द्वयोः श्रिप मङ्गलाय दिन्यस्य दुन्दुभेः स्तनयित्रो इव श्रामन्द्र दुन्दुभायितं विजृम्भितन्त्र ।

कठिनपदार्थः—(स्तनियनोः) मेघ के, (आमन्द्रम) अतिगंभीर, (विजृम्भितम्) उत्पन्न हो रहा हैं।

सरलाथ: - दोनों कुमारों के मंगल के लिए स्वर्ग के बाजे के समान वादल गंभीर शब्द कर रहे है।

३. श्रन्वयः—(तत्) किंनु खलु ललाटस्थ-नील-लोहित-चत्तुषः त्वाष्ट्र-यंत्र-भ्रमि-भ्रान्त-मार्तग्ड-ज्योति उज्ज्वलः पुटभेदः श्रद्य (जातः)।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

कठिनपदार्थः — (नील-लोहित-चलुपः = नील-लोहितस्य) महा-देव की आंख का, (त्वाष्ट्र-यंत्रम्) विश्वकर्मा के यंत्र । विश्वकर्मा देवताओं का इजीनियर।

चन्द्रकेतु के द्वारा प्रयुक्त आग्नेय अस्त्र के प्रयोग से आकाश पीला सा हो गया सो विद्याधर उसमें सन्देह करता है।

सरलार्थः —क्या सृष्टि के संहार के लिये कोधसे भरा हर का यह तीसरा नेत्र खुला है अथवा विश्वकर्मा को सान पर चड़ा हुआ सूर्य चमक रहा है ? भाव यह है कि यह पीला सा प्रकाश क्यों हो रहा है ?

४. अन्वयः — अवद्ग्य-कर्वृरित-केतु चामरैः विमान-मण्डलैः अपयातम् एव हि इसाः शिखाः धजाङ्कश-पटाञ्चलेषु चण-डुकुंम-च्छुरण-विश्चमं द्धति ।

सरलार्थः —कुमार ज़न्द्रकेतु के अग्नेय आस्त्र के प्रभाव को कित वताता है। आग्नेय अस्त्र के भयानक ताप से कुलसी हुई ध्वजाओं वाले देवतओं के स्थ भय के कारण थागे जा रहे हैं। तथा उनकी भन्दियों पर मानों अग्नि की शिखा भिन्न भिन्न प्रकार के कुंकम को प्रसन्न हो कर डाल रही है।

४. श्रन्वयः —यः हि यस्य प्रियः जनः (सः ) अकिञ्चत् अपि कुर्वागाः सौख्येः तस्य दुःखानि अपोहति ।

सरलार्थ:—जो जिसका प्यारा होता है वह कुछ भी न करता हुआ सुखों द्वारा ( प्रिय के ) हु:खों को दूर कर देता है।

६ अन्वयः—विद्याकल्पेन महता भूयसां ऋपि मेघानां विवर्तनां ब्रह्मािए इत्र कापि विप्रलयः कृतः।

कडिनपदार्थः —(विद्याकल्पेन) ब्रह्म ज्ञान के समान, (विवर्तना ) राजानज देव कि हुआ अपन क्षावार के समान, सरलार्थ: - त्रोहो ! देखो वह वायु चलने लगा जिससे मेघों की सारी घटा इस प्रकार नष्ट हो गई जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान के हो जाने पर जगत् का सारा प्रपञ्च ब्रह्म में लीन हो जाता है।

 अन्वयः—महापुरुष-संनिहितं शब्दं निशम्य तद्गौरवात् समुपसंहत-सम्प्रहारः लवः शान्तः, चन्द्रकेतुः प्रगात एव च । सुत-संगमनेन राज्ञः कल्यागं अस्तु ।

सरलार्थ:—महापुरुष (राम) के द्वारा सहसा बोले हुए शब्द को सुनकर उसकी बड़ाई के कारण प्रहार को रोककर लव शान्त हो गया श्रोर चन्द्रकेतु ने उसे (महापुरुष राम को) प्रणाम किया। पुत्रों के मिलाप से राजा का कल्याण हो!

म. अन्वयः — दिनकरकुलचन्द्र-चन्द्रकेतो ! सरभसम् एहि हढं परिष्वजस्व । तव तुहिन-राकल-शीतलैः अङ्गेः मम अपि चित्त दाहः शमम उपयातु ।

सरलार्थ: स्पर्यवंश के लिए चन्द्र के समान हे चन्द्रकेतो! तृ शीव आ और मुमसे दढ़ आलिङ्गन कर। तेरे तुहिन के समान शीतल अङ्गों से मेरे चित्त की जलन शान्त हो!

ह. ग्रन्चयः—लोकान् त्रातुं श्रस्त्रवेदः कार्यवान् परिगात इव । श्रद्धकोषस्य गुप्त्यै चात्रः धर्मः तनुं श्रित इव । सामर्थ्यानां समुद्रयः गुगानां सख्चय इव वा । पुण्य-निर्माग्य-राशिः जगत् श्राविर्मूय स्थित इव ।

सरसार्थ:—लोकों की रक्षा के लिये (मानो मूर्तस्वरूप) अस्त्रवेद ही है, अथवा मानो (यह कोई) क्षात्रधर्म ही मनुष्यरूप में ब्रह्मा के कोप की रक्षा के लिए आया हुआ है। या शक्तियों का समुद्द है। अथवा जगत् के पुराय पदार्थों का समृद्द है। अथवा जगत् के पुराय पदार्थों का समृद्द है। अथवा जगत् के पुराय पदार्थों का समृद्द है। ८८-०. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

१०. अन्वयः—श्रहो ! श्राश्वास-स्नेह-भक्तीनां महत् एकम् श्रालम्बनम् । श्रयं पुण्यानुभावदर्शनः महापुरुषः प्रकृष्टस्य धर्मस्य मूर्तिसञ्चारः प्रसाद इव ।

सरलार्थ: लव कहता है ओहो! अभयदान, स्नेह और भिक्त का यह पुण्य दर्शन वाला एकमात्र आधार है तथा उत्तम धर्म की मानो मूर्ति है तथा प्रेम का स्वरूप है।

११. अन्वयः—विरोधः विश्रान्तः, निर्वृतिघनः रसः प्रसरित । तत् श्रौद्धत्यं कापि व्रज्ञति । विनयः मां प्रह्वयित । श्रस्मिन् दृष्टे किमिन भटित परवानस्मि । यदि व तीर्थानां इव महतां कोऽपि महार्घः श्रातशयः हि ।

सरलार्थः — लव राम को देखकर अपनी अवस्था का वर्गान करता है। विरोध (चन्द्रकेतु के साथ) नष्ट हो गया। हृदय में शान्तरस का प्रभाव जग आया। वह उद्धतता नष्ट हो गई। नम्नता ने मुफे कुका दिया। इस महापुरुष के देखते ही में पराधीन होगया हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि तीथों के समान ही महापुरुषों का भी अकथनीय प्रभाव होता है।

१२. अन्वयः आन्तरः कोऽपि हेतुः पदार्थान् व्यतिषज्ञति, प्रीतयः खलु वहिरुपाधीन् न हि संश्रयन्ते । पतङ्गस्य उदये पुण्ड-रीकं विकसति हि हिमरश्मौ उद्गते चन्द्रकान्तः द्रवति ।

कठिनपदार्थः—(ब्यतिषजित) ग्रेमसूत्र में बाँधता है। (पतङ्गस्य) सूर्य के।

सरस्रार्थ: कोई अन्दर का (गुप्त) कारण ही पदार्थों को एक दूसरे के प्रेम-बन्धन में बाँधता है। प्रेम बाहर की बातों की अपेचा नहीं रखता। दृष्टान्त से ऊपर के भाव को स्पष्ट करता है सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है, तथा चन्द्र के उदय होने से चन्द्रकान्त मिण् पिघलने लगती है।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

१३. अन्वयः—श्रोजस्वी परिगात-कठोर-पुष्कर-गर्भच्छद-पीत-मस्र्ग्य-सुकुमारः चन्द्र-चन्दन-निस्पन्द-जड़ः तव स्पर्शः नन्द्यति । कठिनपदार्थः—( परिगात ) खिला हुश्रा (गर्भच्छद) गर्भद्त ।

सरलार्थ: पूर्णरूप से खिले हुए कमल के गर्भदल के समान कोमल तथा पृष्ट और चन्द्र तथा चन्द्रन के रस के समान ठंडा तेरा स्पर्श मुभे आनन्द देता हैं। भाव यह है कि राम लब के आर्लिंगन से बहुत प्रसन्न होते हैं।

१४. अन्वयः—तेजस्वी प्रसृतं अपरेषां तेजः न प्रसहते। स तस्य प्रकृतिनियतत्वात् अकृतकः स्वभावः। देवो दिनकरः यदि मयुष्यैः अश्रान्तं तपति आग्नेयो प्रावा निकृत इव किंतिजांसि वमति।

कठिनपदार्थः - ( प्रसृतं ) प्रकट किए हुए।

सरलार्थ: —राम चन्द्रकेत को लव के युद्ध के कारण को जान कर उत्तर देते हैं, तेजस्वी पुरुष दूसरे के बढ़ते हुए प्रताप को नहीं सह सकते, यह उनका प्राकृतिक स्वभाव है। इसी को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं क्या भगवान सूर्य जब अपनी किरणों से खूब चमकता है तो सूर्यकान्त मिण अपने आपसे अग्नि की शिखा को नहीं निकालती।

१४. व्याख्या के लिए पहले खड़ का १५वां फ्रोक देखो।

१६. अन्वय: — आयुष्मतः त्वस्य नरेन्द्रसैन्यैः आयुधं ( प्रवृत्तं इति शेषः) ननु सखे! किं आत्य १ तथा इति । अद्य भुवनेषु अधिराज-शब्दः अस्तं एतु । अद्य चत्रस्य शस्त्रशिखिनः शमं यान्तु ।

कटिनपदार्थः—( श्रायुष्मतः ) त्व छोटा था श्रतः कुरा उसे प्रमभाव में श्रायुष्मन् कहता है ( श्रात्य ) त् कहता है । (शिखिनः ) तार्टे।

तव का सङ्ग्र कार्क इसाम्बोणअध्याके ज्यूद्रिणी व्हेणभारा हायन ! भां हायन

अप्युष्मान् क्या लव का राजा की सेना से युद्ध प्रारम्भ हुआ है ? (ऐसा मैं सुनता हूँ क्या यह सत्य है ) हे नित्र ( भांडायन तुने क्या कहा ) तू क्या कहता है ? यह ठीक है ?

सरलार्थः—( कुश कहता है कि भाग्डायन सत्य ही चिरञ्जीव लव का यदि युद्ध प्रारम्भ है तो) ज्ञान पृथ्वी पर से 'अधिरान' शब्द अस्त हो गया। ( भाव यह है कि अधिरान शब्द कहलाने वाला कोई भी सम्राट न वच सकेगा। और ज्ञान चित्रयों के शस्त्रों की अभि भी शान्त हो नावे!

१७ अन्वयः —अय इन्द्रमणि-मेचक-च्छविः कः अयं ध्वनिनैव दत्तपुलकं मां नवनील-नीरधर-गर्जित-ज्ञण-बद्ध-कद्म्ब-इम्बरं करोति ।

काठिनपदार्थ:—(मेचकच्छिवः) नीली चृति वाला। (दत्त-पुलकं) रोमाञ्चित।(डम्बरः) शोधा। (कुड्मल) डोडी, पुष्प की कलिका।

सरलार्थ: यह इन्द्रमिए की नील कान्ति वाला कौन है ? जो ध्यपने केवल शब्दमात्र से, मुसको नये जल से भरे, बादल के गर्जन से प्रसन्नता के कारण खिली हुई कलिकाओं वाले कर्म्ब बृद्ध के समान रोमाखित कर रहा है।

१८. अन्वयः—भगवतः वैवस्वतान् द्यानां दहनाय दीपितनित-चत्र-प्रतापाग्निभिः, दत्तेन्द्राभय-दित्तिषैः आदित्यैः नृपतिभिः यदि विष्रहः ततः सम एतत् दीप्रास्त्व-स्फुरदुष्रदीघीति-शिखा-नीराजितज्यं धतुः धन्यम् ।

१६. श्रन्वयः — दृष्टि तृगीकृत-जगत्रय-सत्वसारा । धीरोद्धता गतिः धरित्रीम् नमयति इव । किमयं वीरः रसः उत्दर्प-एव कौमार-केऽपि गिरिवत् गुरुतां द्धानः एति ।

कित्रवार्थः—(सत्व) वल, ( तृग्यीकु० अतृग्यी तृग्यीकृतः ) जगत को तिनके के समान समभने वाला।

सरसार्थ:—जो तीनों लोकों के वल को अपनी दृष्टि के प्रभाव से तृगा के समान कर रहा है, अपनी प्रभावोत्पादक गित से मानो जो सारी भूमि को भुका रहा है, वाल्यावस्था में भी जो पर्वत के समान गुरुता धारगा किए दुए है, सो यह क्या वीररस है अथवा यह कोई साज्ञात दर्प की मूर्ति है ?

२०. त्र्यन्वयः—त्रहो ! प्रासादिकं रूपं पावनः श्रनुभावश्च । स्थाने रामायगा-कविः देवीं वाचं व्यवीवृतत् ।

सरलार्थ: कैसा सुन्दर रूप है तथा कैसा पवित्र इनका शील है। रामायण की कथा कह कर वाल्मीकि ने ठीक ही किया है।

२१. ग्रन्वयः श्रयं जनः बात्सल्यात् ते श्रिमृताध्मात-जीमृत-स्निग्ध-संहनस्य परिष्वङ्गाय उत्करठते ।

कठिनपदार्थ:—( त्रमृताध्मात-स्निग्ध-संह्नस्य ) त्र्रमृत से भरे हुए बादल के समान शरीर वाले ।

सरस्रार्थ: - यह मैं प्रेम के समान अमृत से भरे हुए बादल के समान तेरे शरीर को आर्लिंगन करने के लिए उत्कंठित हूं।

२२. श्रन्वयः—तत् (पूर्व पद्य से अध्याहत है) श्रङ्गात् श्रङ्गात् स्तुतः निज स्नेहजः देहसार इव, चेतना-धातुरेव प्रादुर्भूय बहिः स्थित इव सान्द्रानन्द-जुभितहृदय-प्रस्रवेन सृष्ट इव श्रयं दारकः किम श्रपत्यं यत् रहेतेषे श्रमृतरसस्त्रोतसा गात्रं सिद्धति इव। CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. सरलार्थ:—मेरे शरीर से उत्पन्न यह क्या (इस वालक के रूप में) प्रेम का सार है ? अथवा मेरी चेतनाशिक ) का ही रूप है जो वाहर शोभा पा रहा है। अथवा पूरी उपङ्ग से भरे हृदय के स्नाव (वहाव) का यह अवतार शोभा पा रहा है, जिसे मिलकर मानों मेरा शरीर अमृत के समान सिख्लित हो रहा है।

२३. अन्वयः—ग्रहो कुरास्य लवस्य च गति-स्थिति-श्रासन-श्रादयः भावा प्रश्रय-प्रयोगेऽपि साम्राज्य-शंसिनः।

सरलार्थः — आश्चर्य है कि कुश श्रीर लव की चाल, बैठक आदि बार्ते विनयशील होते हुए भी साम्राज्य चिन्हों के दर्शक हैं अर्थात राजकुलोचित हैं।

२४. अन्वयः—मनोज्ञः ते रश्मयः अमितनं रत्निमव, माकरन्दाः विन्दवः विकसितं पद्मिमव, अविहित-सिद्धा एव लच्मी-विलासाः कान्तिमत् प्रतिजन-कमनीयं वपुः केतयन्ति ।

सरलार्थ:—जिस प्रकार मनोहर किरगों सुन्दर रत्न को अधिक शोभा वाला कर देती हैं अथवा जैसे मकरन्द के बिन्दु कमल को अधिक सुन्दर बना देते हैं उसी प्रकार स्वाभाविक सुन्दरता इन दोनों ( लव कुश को ) के शरीर को अधिक सुन्दर बनाती है।

२४. अन्वयः—वपुः कठोर-पारावत-करठमेचकं वृषस्कन्ध-सुवन्धुरांसकम्, बीचितञ्च प्रसन्न सिंह-स्तमितं, ध्वनिश्च माङ्गल्य-मृदङ्गमासलम्।

कठिनपदार्थ:--( मेचकं ) नीला है ।

सरलार्थ:—इन दोनों का शरीर युवा कबूतर के कंठ के समान नीले रङ्ग का है और इनके दोनों कन्धे वृषभ के कन्धों के सम हैं, इनकी दृष्टि सिंह की दृष्टि के समान अव्याकुल है और इनका शब्द उत्सव के मुक्कद् के समान अव्याकुल है और इनका शब्द

२६ अन्वयः—इह शिशुयुग्मे जनकसुताया अनुरूपमिष नैपुगोन्नेयम् तच तच स्फुटम् अस्ति । ननु प्रियायाः तत् अभिनव-शतपत्र श्रीमत् आस्यं पुनः मे अच्गोः गोचरम् भूतिमव ।

सग्छार्थ: इन बचों के जोड़े में सीता के समान ये वे भाव दीखते हैं। उस प्रिया (सीता के) मुख-कमल के समान इनका मुख है जो कि मेरी आँखों के सन्मुख है।

२७ छन्वयः—इयं मुक्ताच्छ-दन्त छवि-सुन्दर छोष्ठ-मुद्रा, सा एव कर्यापाशः स च, नेत्रे पुनः यद्यपि रवतनीले, तथापि सौभाग्यगुगाः स एव ।

सरलार्थ: इन वचों की मुन्दर मोतियों के समान दांतों वाले मुन्दर श्रोष्टों की वही शोभा है, वैसे ही कान हैं, श्रोर नेत्र यद्यपि नीले तथा लाल हैं तो भी उनकी शोभा सीता की शोभा के समान है।

२८. श्रन्वयः —पुरा रूढे स्नेहे परिचयविकासात् उपिति निस्तव्धाया श्रिप सहज-लज्जा-जड-दशः गर्भप्रन्थिः रहः करतलपरा-मर्श-कलया श्रादो मया एव द्विधा ज्ञातः, कैरिप दिवसैः तया (ज्ञातः)।

सरलार्थ: — राम कहते हैं पहले जब दम्पित प्रेम बढ़ा तो सब से प्रथम मुक्ते गर्भयुगल की प्रतीति हुई और हाथ के छूने से कई दिनों के बाद मैंने और फिर इसने भी जाना (कि पेट में युगल है)।

२६. श्रन्वय:—जगन्मङ्गलं वः श्राननं वाष्पवर्षेगा श्रवश्याया-वसिक्तस्य पुग्डरीकस्य चारुतां नीतम् ।

सरसार्थ: - तुम्हारा मुख जोकि जगत् के कल्याया का कारगा है श्रांसुर्श्नों के वहने के कारगा श्वेत कमल के समान हो गया है।

३०. अन्चयः—सीतादेव्या विना रवुपतेः किमिव न हि दुःखम् वियानशे किल कुरूपनं जुगत् अरुपां हि अवस्ति। स्त लावाब् स्तेहः श्रयं अपि निरत्रधिः वियोगः। अनिधातरामायम् इव किम् इति प्रच्छिस ?

स्तार्थः -िवना सीता के राम को किनता दुःव है। उसकी प्रिया के नाए हो जाने से जगन मानों आरएय के समान हो रहा है। कहां तो इतना प्रेम और कहाँ यह कभी अन्त न होने वाला वियोग। हे भाई, तू ऐसे पूछता है, जैसे तूने कभी रामयगा पढ़ी ही न हो ?

३१. श्रन्वयः — महात्मनः रामस्य सीता प्रकृत्ये प्रिया श्रासीत्। स तु प्रियभावः तया स्वगुर्गोः वर्धित एव ।

सरलार्थः — महातमा राम को सीता स्वभाव से ही प्यारी वी, वह प्रियभाव सीता ने अपने गुणों से ही बहाया था।

३२. अन्वयः—तथैव रामः सीतायाः प्रास्थिभ्यः अपि प्रियः श्रासवत् । हृद्यं तु परस्पर-प्रीति योगं जानाति ।

सरलाथ :- राम सीता को भी प्राप्तों से भी प्यारे थे। हृद्य ही ऐसी परस्पर प्रीति को जान सकता है।

३३ अन्वयः - निरित्यय-विसम्भ-बहुलः तावान् आनन्दः क ? ते अन्योन्यं यत्नः क ? गहनाः कोतुकरसाः कचन ? तत् सुखे वा दुःखे वा हृद्योः ऐक्यं खलु क? तथापि एप पापः स्कुरित न तु विस्मिति ।

सरलाथ: — अत्यन्त विश्वास भरा वह आनन्द कहाँ ? परस्पर के वे कुत्हल कहाँ ? सुख दुःख में हृदय की वह एकता कहाँ ? फिर भी ये पापी आण आज भी जीवित हैं।

३४ ऋन्वयः —प्रियागुगासहस्राणां एकोन्मीलनपेशलः यः एव कालः दुःस्तरः तमेव वयं स्मारिताः । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. कठिनपदोध:—( उन्मीलन-नेशल: ) उदय के कारण सुन्दर। सरकाध:—प्रिया (सीता के) हज़ारों गुगों के एकदम स्मरण करने से इस समय अत्यन्त कप्ट को अनुभव कर रहे हैं। भाव यह है कि प्रिया के गुण स्मरण से आज इस वियोग की अवस्था में हमें अत्यत कप्ट हो रहा है।

३५ अन्वयः तदा किञ्जित् किञ्जित् छतपदं मृगद्रशः स्तन-युगलं कितपयैः श्रहोभिः ईपत् विस्तारि श्रासीत् । यत्र वयः-स्नेहा-कृत-व्यतिकर-घनः प्रगल्भ-व्यापारः मदनः हिद वपुषि च सुग्धः सन् स्फुरित ।

सरलाथ :—पहले क्रोक में बताया है उस काल को स्मरण करके श्रव दु:ख होता है सो राम उस पहले काल का वर्णन करते हैं। तब कुछ कुछ बढ़ते हुए सीता के कुच (तन) थोड़े ही दिन में श्रव्छे उन्नत हो गये। श्रोर जहाँ श्रायु के बढ़ने से (अर्थात युवा-वस्था के प्राप्त होने पर) परस्पर स्नेह के कारण बढ़ा हुश्रा काम शरीर श्रोर सन में मुग्ध हो कर प्रकट होता था—भाव यह है कि उसके उस योवन काल को स्मरण करके, जब कि वह मुग्धा थी श्रव मुक्ते श्रद्यन्त कष्ट होता है।

३६. अन्वयः — अयम् अमतः शिलापट्टः यस्य अभितः अयं केशर-पुष्पैः प्रवृष्ट इव, त्वद्र्थे विन्यस्तः ।

सरलार्थः —यह आगे दीखने वाली, पड़ी हुई शिला जिस के चारों ओर पुष्पों से केसर विखरा पड़ा है तेरे हा लिये विछा है।

३७ — अन्वयः — अकुङ्कुम-अकलङ्कितोज्ज्वल-कपोलम् , अमा-• चुकशिशिरीभवत्-प्रसृत-मन्दाकिनी-मरुत्-तरिलतालकाकुल-ललाट-चन्द्र-युतिः, निराभरण्-सुन्दर-अवण्-सोम्यं ते मुखंप्रेच्यते ।

सरलाथ : ट्टांस्मा of खेन्ना ya चे rati बिला क्षा मा मिला कि जिसका

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कपोलयुगत श्रम (सुरत श्रम) के सीकरों से शीतल हुआ हुआ है और जहां मन्द्राकिनी की सुन्दर वायु ने आकर प्यारी की घुंचरीली जुल्कों को हिला दिया है, तथा जिनकी सुन्दरता के आधिक्य से सुन्दर चन्द्र की शोभा भी फीकी पड़ गई है, इयर उधर चलने से अत्यन्त शोभा वाला तथा विना आभूषयों के भी तेरा सुन्दर सुख याद करके आज हृदय में आनन्द-सा छा जाता है।

३८ अन्वयः —प्रवासे अपि चिरं ध्यात्वा घ्यात्वा निर्माय पुरतः निहित इव प्रियजनः आश्वासं न करोति इति न खलु । विकल्प-च्युपरमे जगत् जीर्गारगयं हि भवति । तद्नु हृद्यं कुक्जानां राशौ पच्यते इव ।

सरलाथं:—विरह में वार वार ध्यान करने से कल्पित किया हुआ प्रिया का मुख आश्वासन देता हो ऐसा नहीं है। उस कल्पना के समाप्त हो जाने पर जगन् सुनसान जंगल हो जाता है तथा हृदय मानों सूखी लकड़ी की भाँति अग्नि में जला जाता है।

३६. अन्वयः — अरुन्यत्या सह एव वसिष्ठः वाल्मीकि दशस्य-महिष्यः अय जनकः शिशुकतहम् आकर्ण्य समयाः (सन्तः) त्वरित मनसोऽपि जराप्रस्तैः गात्रैः अथ विदृराश्रमतया श्रमजडा चिरेण आगच्छन्ति खलु ।

सरलार्थ: — अहन्यती के साथ विसष्ठ, वाल्मीकि दशरथ की रानियों के साथ जनक, वचों के . भगड़े को अनकर डरे हुए, बुढ़ापे में भी जल्दी २ पहुंचने के लिये दूर से यहीं आ रहे हैं।

४०. अन्वयः —सम्बन्ध-स्पृह्णीयता-प्रमुद्तिः विसष्ठादिभिः जुष्टे अपत्य-विवाह-मङ्गल-महे तातयोः तत् सङ्गमं दृष्ट्वा ईदशे महा-वैशसे वृत्रे ईदशं सुखं पश्यन् किम् श्रहं सहस्रधा न दीर्थे ?

सरलार्थ:—विवाह सम्बन्ध की स्पृहा के कारण प्रसन्न हुए विसिष्ठादियों तथा पिता छोर श्वसुर की 'मिलनी' को देख कर, उस CC-0. Prof. Satya Viat Shastri Collection. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri सुख और इस विपत्ति को ये आँखें देखकर क्यों नहीं हज़ारों दुकड़ों हो जातीं ?

४१. श्रन्वयः—श्रनुभाव-मात्र-समुपस्थित-श्रिपं, ईदृशं रघुनाथं सहसा मोहं एव वीच्य प्रथम-प्रमूढ-जनकः-प्रबोधनात् विधुराः मातरः उपयान्ति ।

सरलार्थ:—सीता के शोक से दु:खित होने के कारण अत्यन्त निर्वत खिन्न देह राम का वर्णन करता है। केवलमान अनुभाव (रुआव) के कारण ही शरीर को धारण करने वाले राम को देखकर पहले मूर्जित हुए जनक के होश में आने से पहले ही खुद्र माताएँ वेहोश हो गई।

भाव यह है कि सीता के वियोग में दु:खी हुए हुए अतएव निर्वेत राम का देखना जनक तथा राम की माताओं के लिए असम्भव सा हो गया।

४२. अन्ययः — जनकानां रघूगां च यत् कृत्स्नं गोत्र-मङ्गलं तस्मिन् अकस्यो पापे मिय वः करूगा वृथा ।

सरलार्थः - जनक तथा रघुवंश के लिये जो कल्यागादायक (सीता थी) थी, उसके प्रति राम के लिये आपकी दया वृथा है।

## सतमो अङ्गः

१. अन्वयः —राज्याश्रम-निवासे अपि प्राप्तकष्टः अनुवतः आर्यः वालमीकि-गौरवात् इत एव अभिवर्तते ।

सरलार्थ: —राज्यहप आश्रम में रहता हुआ भी, कष्टों को पाकर (तथा अपने) अत पर चतता हुआ आर्थ राम वाल्मीकि के आदर के गौरव से इधर ही आ रहे हैं।

२. अन्वयः —राज्ञा महावने त्यक्ता विश्वस्थरात्मजा देवी प्राप्तः प्रसर्वे आत्मानं गङ्गादेव्यां विसुबचित ।

सरळार्थः—राजा (राम) द्वारा बड़े वन में छोड़ी हुई पृथ्वी की पुत्री देवी (सीता) प्रसव के प्राप्त होने के समय अपने आपको गंगा में फेक रही है।

अन्वयः—कल्याणि वैदेहि ! समाखिसिहि । दिष्टया वर्धसे !
 अन्तर्जले रघुवंशघरौ सुनौ प्रसूता ऋसि ।

सरळार्थ:—है कल्यागि सीते! धैर्य धरो, तुम्हें वधाई हो! जल के मध्य में तूने रघुवंश को धारण करने वाले दो पुत्रों को उत्पन्न किया है।

अन्वय:—अस्याः चिरं (एकः) राज्ञस-मध्य-वासः
सुदुःसहः त्यागः (सोढः) पाकाभिमुखस्य द्वाराणि जन्तोः द्वितीयः
कः नाम पिधातुं ईष्टे ।

सरलार्थ: —पृथ्वी कहती है (मेरी वेटी सीता का) प्रथम इसका चिरकाल तक राज्ञसों के बीच रहना और यह दूसरा असझ त्याग (इन दोनों के दुःख से मैं कैसे आश्वासन करूँ, ये CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

दोनों बहुत कष्टदायक हैं )।

Explain with reference to the context.

को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तोः द्वाराणि दैवस्य पिधतुम् ईष्टे। भागीरथी पृथ्वी को कहती हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी जन्तु के परिशाम को प्राप्त हुए २ भाग्य के दरवाजे को बन्द कर सकता है। अर्थात कौन है जो किसी के भाग्य को रोक सकता है, श्रर्थात् कोई नहीं रोक सकता।

५. श्रन्वयः —वाल्ये वालेन पीडितः पागि, न प्रमागिकृतः न श्रहं, न जनकः, न श्रग्निः, न श्रनुवृत्तिः सन्तितः (प्रमागीकृतः इति सर्वत्र योज्यम )

सरलार्थ:-विवाह के समय सीता के पकड़े हाथ को, न मुफे ( पृथ्वी को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों के कामों का सानिग्गी हूँ ), न ही जनक को, न श्रिप्र को श्रीर न ही वंश को चलाने वाली संतान को ( जानकी गर्भवती थी इस बात का भी राम ने विचार न किया कि इस अवस्था में सीता का त्याग रघुकुल की संतान का घातक होगा ) किसी बात का भी रास ने विचार न किया।

६. अन्वय: लोके घोरं अयशः विततं, या च लङ्काद्वीपे वही विशुद्धिः ताम इह जनः कथं श्रद्धधातु । कृत्स्नः लोकः समाराधनीयः, इदं यत् इच्वाकृत्यां छुल्धनं तत् द्यति गहनं ( त्रतः ) वत्सः किं करोतु ?

सरलार्य:-भागीरथी गंगा से कहती है, जानती हुई भी तू जमाई पर व्यर्थ कोध करती है। देख, लोक में बड़ा भारी श्रयश फैल गया था और जो लङ्काद्वीप में श्रिम द्वारा सुद्धि हुई उस पर यहाँ के लोग कैसे विश्वास करते। सारी ही प्रजा की सन्तुष्टि होनी चाहिये, फिर वेचारा राम इस पर क्या करता ? CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection.

७. श्रन्वयः —दैवात् वत्सां विहाय सः दृष्णमानेन मनसा, लोकोत्तरेख धर्मेण प्रजा पुण्येश्च जीवति ।

सरलाथ: — दैवगित से वत्सा (वेटी सीता को) को त्याग करके जलते हुए मन से, अत्यन्त धैर्य के धारण करने तथा प्रजा के पुरुषों के कारण ही रामचन्द्र जीता है।

अन्वयः—जगत्-मङ्गलं आत्मानं त्वं कथं अवमन्यसे यत् सङ्गात् आवयोः अपि पवित्रत्वं प्रकृष्यते ?

सरलार्थः — जिस तेरे सहवास से हम दोनों (पृथ्वी और गङ्गा) की शुद्धता भी बढ़ती है ऐसी तु जगन् की कल्याग्यस्वरूप अपने आपकी क्यों निन्दा करती है ?

 अन्वयः—येवां कृशाश्वः कौशिकः समः इति गुरुकमः तानि एव शस्त्राणि जन्मकैः सह प्रादुर्भवन्ति ।

सरलार्थ: —जो कृशाश्व, फिर कौशिक, उसके बार राम के पास गुरुकम से जाये वे ही ये अस्त्र हैं जो जुम्भक अस्त्र के साथ आविर्भृत हो रहे हैं ( अर्थान् इसके प्रकाश से ही आकाश प्रकाशित रहा है )

१०. अन्वयः—आलेख्य-दुर्शने यथा देवः खुनन्दनः श्राह (यत्) ते पुत्रको नः गतिः, ( श्रतः ) देवि सीते ! ते नमः श्रस्तु ।

सरलाथं:—चित्र-दर्शन के समय ( अयोध्या में राम तदमगा तथा सीता ने चित्र देखे थे ) जैसाकि देव राम ने कहा था हमारी गति ये दोनों पुत्र हैं अतः हे देवि सीते! तुक्षे हमारा नमस्कार हो।

११. अन्वयः—राघवस्य परिप्रहात् वः परमास्त्रेभ्यः नमः ( अस्तु ) वत्सयोः काले ध्यातैः वः उपस्थेयं, वः भद्रं अस्तु !

सरलाथ: —राम की पत्नी का ज्ञाप पर अस्त्रों को नमस्कार हो। वेटों के स्मरमा करने पर आपको उपस्थित होना चाहिए। आपका कल्यामा होते. Satya Vrat Shastri Collection. १२. श्रन्वयः—विस्मयानन्द-सन्दर्भ-जर्जराः करुणोर्मयः चिभिताः (सन्तः ) साम्प्रतं भम कामपि दशां क्रवन्ति ।

सरलार्थ: —विस्मय और आनन्द की शङ्का के कारण जर्जर हुई जुब्ध करुणा की लहरें अब मेरी कुछ विचित्र दशा बना रही हैं।

१३. अन्वयः — वशिष्ठ-गुप्तानां रघूगां वंशवर्धिनी सीता अपि सुतयोः संस्कार-कर्तारं न विन्दृति इति कष्टम् ।

सरलार्थ: —वशिष्ठ से रिच्चत रघुओं के वंश की बढ़ाने वाली सीता भी पुत्रों के संस्कार करने वाले को नहीं पाती यह बड़ा कष्ट है!

१४. ऋन्वयः—यथा वसिष्ठाङ्गिरसो ऋषी जनकानां रघूणां च (गुरू) तथा प्राचेतसः उभयोः वंशयोः गुरुः ।

सरलार्थः—जिस प्रकार विशिष्ठ रघुवंशिक्षों का क्षीर क्रांगिरस शतानन्द जनकवंशियों का गुरु हैं, वैसे अगवान् वाल्मीकि दोनों ही वंशों का गुरु हैं।

१४. श्रन्वयः — एतौ जनमसिद्धास्त्रौ उभौ श्राप्त-प्राचेतसौ वीरौ वयसा द्वादशाब्दिकौ ।

सरलार्थ: —जन्म से जिन्हों ने जृम्भक श्रस्तों को सिद्ध किया हुआ है वाल्मीकि ने एन्हें पाया था श्रोर रामचन्द्र की श्राकृति भी इनसे मिलती जुलती है श्रोर श्रायु भी इनकी १२ वर्ष की। लच्मगा को इन वातों से सन्देह हो जाता है कि ये राम ही पुत्र हैं।

१६. अन्वयः—गाङ्गम् श्रम्भः सन्थादिव चुभ्यति, श्रन्तरिच् च देविपिभः व्याप्तम्, श्रार्या गंगा महद्भ्यां देवताभ्याम् सह सिललात् उदेति इति श्राश्चर्यम् ।

गंगा का जल विलोने के समान चुिंभत हो रहा है छौर छाकाश देविवयों से भरपूर है, आयी (अर्थात सीता), गङ्गा तथा पृथ्वी देवताओं के सिधानिक लिप्स के Shashi Gollection की बात है!

१७ अन्वयः — हे जगद्वन्दो, अरुन्धित, गङ्गा-पृथिन्यौ नौ जुष्टव । इयं पुरुय-त्रता वधू सीता तव आवास्याम् अर्पिता ।

सरलार्थः — हे जगत से पूजनीय ऋरून्धती ! इमें गङ्गा और पृथिवी दोनों आदग्पूर्वक तुम्हारा सतकार करती हैं। इस तुम्हें पित्रता सीता बहू को सोंपती हैं।

१८. ग्रन्वयः—हे वत्से वैदेहि, त्वरस्व, शालीनशीलतां मुखा। एहि, मे वत्सं सौम्य-स्पर्शेगा पागिना जीवय।

सरलार्थ: — हे पुत्रि, सीता, जल्दी करो, अपनी स्वाभाविक लज्जा को छोड़ दो। आखो, अपने कोमल स्पर्श वाले हाथ से मेरे बच्चे को जिलाओ।

१६. अन्वयः — त्वं हिरयमय्याः प्रतिकृतेः धर्म-चारिगीं पुरवां प्रियां प्रकृतिम् अध्वरे नियोजय ।

सरलार्थः—(हे राम) तुम धर्मशास्त्र के अनुसार सोने की मूर्ति के स्थान में अपनी सहधर्िगी पवित्र प्यारी (सीता) को उसके असली रूप में नियुक्त करो।

२०. त्र्यन्वयः — सा इयं माङ्गरुया च मनोहरा च जगतः माना गङ्गा इव वर्धयति । ताम् इमां विन्यस्तरूपां परिगात-प्रज्ञस्य शब्द-त्रह्मविदः कवेः वाग्री बुधाः श्रमिनयैः परिभावयन्तु ।

सरलार्थ: — यह मङ्गलमयी, सुन्दर, जगत की माता गङ्गा की तरह पवित्र (राम जी की) कथा पापों से पवित्र करती है। अतः इस नाटकरूप में, बनाई हुई शब्दत्रह्मसम्बरूप, परिगातबुद्धि वाले किव (व।ल्मीकि) की कथा (रामायगा) को अभिनयों से खेलें।